





# THE IMAGE OF INDIA

The Study of Ancient Indian Civilisation in the USSR



G.Bongard-Levin and A.Vigasin

# THE IMAGE OF INDIA

The Study

of Ancient Indian Civilisation in the USSR



progress publishers moscow



# CONTENT

| From the Authors                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Chapter I                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| The Image of India Among the Peoples of Russia up to the End of the 18th Century.  1. The Image of India in Ancerti Rus.  2. Knowledge of India in Milo-Century Russia.  3. Cultural Contacts with India of the Central Assan and Transcaucessan Peoples.                                   | 19<br>14<br>34 |
| Chapter II                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| The Study of Ancient Indian Civilisation in Russia (19th-sarty 20th Centuries).  1 Sanchri Studies in Russa in the Early Half of the 19th Century  2 Iran Manyer-Founder of Russian Indicage.  3 Indological Studies in Russia at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century | 60<br>60<br>82 |
| Chapter III Sergei Oldenburg, Outstanding Indologist and Prominent Organiser of Science                                                                                                                                                                                                     | 101            |
| Chapter IV                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| The Scholarly Activity of Fyodor Sheherbatakoy-an Epoch in World Buddhology                                                                                                                                                                                                                 | 121            |
| Chapter V                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 2. Poetwar Years (mad 1940s to mid 1950s)                                                                                                                                                                                                                                                   | 14             |
| Chapter VI                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Ancient Indian Civilisation in the Light of New Archaeological Excava-<br>tions in Soviet Central Assa.                                                                                                                                                                                     | 18             |
| Indian Manuscripts in Soviet Collections                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Biblingraphy                                                                                                                                                                                                                                                                                | .24            |
| Name Index                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

Translated from the Rumlan by Poler Greenwood Dengined by Indian Novikov The drawing on the dust Jacket is by 19th-century painter A.D. Saltykov

#### Г. М. Бонгард-Левин, А. А. Вигасия

#### ОБРАЗ ИНДИИ

Изучение древненицийской цивилизации в СССР

На виглийском языке

#### REQUEST TO READERS

Progress Publishers would be glad to have your opinion of this book, its translation and design and any suggestions you may have for future publications.

Please send all your comments to 17, Zubovsky Boulevard, Moscow, USSR,

© Hagarenscrao "Hoorpece", 1984
English translation © Progress Publishers 1984
Printed in the Union of Societ Socialist Republic.

---

# CONTENTS

From the Authors Chapter I The Image of India Among the Peoples of Russia up to the End of the 13 18th Century 1 The Image of India in Ancient Rus 14 2 Knowledge of India in 18th-Century Russia 44 3 Cultural Contacts with India of the Central Assan and Transcaucauan Peoples 41 Chapter II The Study of Ancient Indian Gulisation in Russia (19th-early 20th 60 1. Sansknit Studies in Russia in the Early Half of the 19th Century 60 2. Ivan Minayev-Founder of Russian Indology 82 3. Indological Studies in Russia at the 1 nd of the 19th and the Beginning of the 20th Century . 97 Chapter III Sergei Oldenburg, Outstanding Indologist and Fromment Organises of Chapter IV The Scholarly Artenty of Funder Sheherbatcher-an Freeh in World Buddholog Chapter V Main Starra of Indidoncal Research to the USSR 144 I Indology in the 1920-1930s 147 2 Proceser Trans (med 1960s to med 1950s) 156 3 Contemporary Indislogs . 161 Chapter 11 Ancient Indian Ciriliation in the light of New Archaeological Excess turn in Sourt Central Assa ... Indian Manuscripto in Secont Collections . . . 237 Conclusion ..... 244 Pildagraphs ..... 246 Name Index .. :55 Translated from the Russian by Peter Gerenwood Progress by Fadium Northen The drawing on the dust jacket is by 19th-century painter A.D. Soltykon

#### F. M. Sonrapa-Resun, A. A. Baracan

#### ОБРАЗ ИНДИИ

Изучение древнеющийской пивилизации в СССР

На внъявіском языке

### REQUEST TO READERS

Progress Publishers would be glad to have your opinion of this book, its translation and design and any suggestions you may have for future publications.

Please send all your comments to 17, Zubovsky Boulevard, Moscow, USSR.

O Hungrenscrao "Прогресс", 1984 English translation O Progress Publishers 1984 Printed in the Union of Sourit Societist Republics

# CONTENTS'

#### From the Authors

| rom the Authors                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ihapter I                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| The Image of India Annong the Peoples of Russis up to the End of the<br>8th Century.  1. The Image of India is Ancient Res 2. Knowledge of India is 10 Ancient Res 3. Cultural Contacts with India of the Central Assan and Transcaucessan<br>Peoples.                               | 11.                  |
| Chapter II                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| The Study of Ancient Indam Cavilisation in Rossa (19th-early 20th<br>Centuries)  Smaket Studens in Rossa in the Karly Itfal of the 19th Century  1. Iran Mingray-Founder of Russan Indology  3 inclonged Studies in Rossa at the End of the 19th and the Benning of the 20th Century | 61<br>81<br>9        |
| Chapter III                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| Sergei Oldenburg, Outstanding Indologist and Prominent Organises of Science                                                                                                                                                                                                          |                      |
| Chapter IV                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| The Scholarly Activity of $F_3$ odor Shcherbatskoy-an Epoch in World Buddhology.                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Chapter V                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Main Stages of Indological Research in the USSR                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>14<br>15<br>16 |
| Chapter VI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Ancient Indian Civilisation in the Light of New Archaeological Excava-<br>tions in Soviet Central Asia.                                                                                                                                                                              | 12                   |
| Indian Manuscripts in Soviet Collections                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24                   |
| Bibliography                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24                   |
| Name Index                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 20                 |



#### FROM THE AUTHORS

This book-The Image of India-is devoted to the history of the study of ancient India and its culture in the USSR from early times and up to the

present day.

The history of relations between India and the peoples that have lived in what in the territory of the USSR goes back to ancient times. New researches by Soviet archaeologists have given convincing proof that close cultural relations between the peoples of Central Asia and India already existed as far back as the period of the Harappan civilisation and continued in develop over succeeding ages.

There are many references to India, the customs, beliefs and traditions of her peoples and their culture in ancient Russian literature. The image of India as a country of wealth, wisdom and wonders gradually took shape. Although this image is to be found in almost all West and East European, and Middle Eastern literatures of the Middle Ages, it acquired a number of distinctive features in literary texts of ancient Rus, especially in Russian folklore. Descriptions of India in ancient Russian literature do not always reflect direct contacts between the two countries, they are rather a handing-on of a written literary tradition going back to the dutant past.

Afanssy Nikitin's famous journey (1471-1474) played an important role in setting up direct contacts between Russia and India, Knowledge of India gradually began to be based on actual acquaintance with the country and the culture of its peoples. It is significant that Nikitin's description of India was incorporated in the Solinkaya Chronicle, this testifying to the keen interest in India that existed in Rus, the urge to give special importance to the fact of a Russian's first hand knowledge of India.

Not only Russians but also many other peoples of the multinational Soviet

land have an ancient tradition of cultural relationships with India.

There were very ancient ties between the peoples of India and Transcaucasia. It is known, for example, that there were Armenian trading posts in India and that in ancient Georgia the Indian Pancatantra enjoyed enormous popularity. One should also mention Rafail Danibegashvili, a Georgian, who made several journeys to India. An Indian temple was built near Baku (the present-day capital of Azerbaijan) which used to be thronged by a multitude of pilgrims from India. The Ometians, one of the nationalities in the Caucasus, are closely related, linguistically, with the Indo-Aryans-creators of the Vedes.

It is impossible to list even the main aspects of the close relations of the nationalities and peoples of Central Asia with India. The works of the great Central Asian scholar al-Biruni constituted a brilliant episode in the history of the cultural ties. He knew Sanskrit and has left us a priceless work on the culture of India in ancient times and in the early Middle Ages,

Euratia is connected with India through Buildhism and it is impossible and-retaind its culture without reference to the Indian heritage, at the sime Tubern and Mongolain text, stored in Buddhist monasteries in Buryata are of primary importance for Indologists, Kalmykia, which Buddhim has reshered in the Tube century, as also connected with Indian culture.

The peoples of the bodgs region were long agos the connecting link between Pass and India. From the 17th to the 19th centuries there was an extraordise of lechan traders after the product and linguists are finding traces not only of Aryan (India-Insual). The traces are included that also of tribes when emerciates of the India-Aryan Subsequenth by Parsatters Belgrams inflormed mercations of the India-Aryan Subsequenth at a trace about India and motifie of Indian engine began in any and at the arranging of the Indian (Indiana) and the Aryan (Indianamas and Indiana) have been asked the Indiana (Indianas) they belong to the people and the Indianas) they belong to the people and the Indianas (Indianas) and Indianas of the Indianas).

In Interneutre Romas the medieval picture of the world was being let be Asses and a new moure of India, closer to reality, took shape. The great has a being Wikhal domestor, came out for the operang of a low most for poster from Romas to India. A large number of articles rendem on Fernander of the common to the second of the common to the second of the common to the second of the common to t

A. It amount tomodulum of the Phagmanifetis was published in Runia in 1700, and attivened in one is modulum for adult in according to the same the beginning of a base hand harmon's for a first first included in according to the same hand for the same hand to the same hand of the "databased by Adulton He works." Kalidani is for more a given of the same hand to t

A some nicking and find go in the right from the descriptions of "worlds on winter on steam in month Human literature had at the panel time in a month of month of the panel time in a month of the panel time in the

which there is a greate is consequently to be the large-day of which only lack dogs to become an intermediately best origins and who does of the fall now to be impossible the

the second and an initial a speciments have I destroy also been a fifted my socialist so

ndian culture, read many ancient Indian works-Buddhist classics, among hem the Lalitavittara, epic poems, such as the Gita, the philosophical works by Shankara and others. After reading the hymna of the Rigueda Tolstoy wrote hat "the hymns of the Vedas convey very high sentimenta". As is well known, Colstoy knew Minayev personally, and was familiar with his major work Budthism, Leo Tolstoy and Mahatma Gandhi were bound by a deep mutual increst and sympathy, and the latter regarded Tolstoy as his teacher. Tolstoy's works have always been very popular in India and he has greatly influenced he work of many Indian writers. Jawaharial Nehru said that Leo Tolstoy was one of those European writers whose name and works are the best known in ndia. The great proletarian writer Maxim Gorky did much to bring Russian and Indian literatures and their cultures as a whole closer. As early as 1912 te wrote; "We must acquaint our peoples with one another so that all who hirst for rustice, who want to live in accord with reason may realise their mity, the community of their aims and spirit and by their joint efforts overome all the exil in the world."

The Great October Socialist Revolution, which had considerable influence on India, marked the beginning of a new stage in the development of Ruso-Indian relations. Radical changes were taking place in Oriental studies and he development of Indology was given a new impulse. Vladimir Ilyich Lenin slayed a major role in the establishing of Soviet Oriental studies, and, in sarticular, of Indology. Documents of those days contain a rich store of naterial telling of the assistance given by the Soviet state and by Lenin peronally to the development of a wide programme of studies of Eastern counries, including India,

In the 1920s and 1930s a series of important works on Indology was jublished, primarily those of Fyodor Sheherbatskoy (Theodore Steherbatsty), a recognised authority on the study of ancient Indian literature, philoophy and religion. The USSR Academy of Sciences was the main centre of ndological research, and the publications of Soviet acholars were highly poreciated in India. Rabindranath Tagore expressed gratitude for the activities if the USSR Academy of Sciences in the preservation of relics of the Indian ultural heritage, He considered the Academy's role to be beyond measure for ndie.

Soviet Indologists are carefully preserving and developing the best traditions of Russian acholarship in the study of ancient Indian civilisation. A large number of works on the history and culture of ancient India have appeared in he USSR over the past three decades as well as Russian translations of ancient ndian texts. Not only Indological research became deeper, but new centres or the study of Sanskrit, and Indian history, culture and religions (primarily if Buddhism) also appeared. Relations with Indian acholars are becoming tronger and there are frequent joint symposis on various questions in the ncient history of India. The scale of Indological research is determined not nly by the constantly strengthening friendship and cooperation of the two ountries but also by the ever growing interest in the USSR in India, in her ncient culture.

<sup>\*</sup> The outstanding Indologies Sergei Oldenburg met with Lenin urveral times, During ne of these meetings the head of the houset state atressed the necessity of spreading nowledge about India among the broad strata of the population.

Both Indian scholars and wide circles of Indian society also show printerest in the works of Soviet Indologists, Books and articles by Soviet Indologists are published in India where they have wor a high appraisal. All the circumstances prompted the authors to write this book, Russian and Soviet Indology is an extremely broad, many-faceted discipline, one that got fa beyond the bounds of this work, which is devoted mainly to the study in the USSR over the age of ancient Indian circlisations.

The book is an endeavour to give a description of the information abort noise to be found in medical Russian literature, creal the source of lado logy, and show how the image of India was formed in Russia. In view of the sormous importance of the works of Minayer, Oldenburg and Shorthatskop for the development of world Indology special chapters have been devoted is their scholarly activities. The bistory of the emergence and development of

Soviet Indology is given in general outline.

The book also contains fairly wide information on contemporary Sorfi inducing, its concepts, achievements as well as the problem now under discusion, and also deals with relations of Soriet and Indian scholars. Furticult attention has been paid to those Soriet researches which contribute new material to science. This refers primarily to the study of gracheological final manuscripts celled and the publication of Indian amusacripts from the USSR manuscript celled and the publication of Indian amusacripts from the USSR amusacrity celled and the publication of Indian amusacripts from the USSR amusacrity celled and the publication of Indian amusacripts from the USSR amusacrity celled and the publication of Indian amusacripts from the USSR amusacrity celled and the publication of Indian amusacripts from the USSR amusacripts celled and the publication of Indian amusacripts from the USSR amusacripts celled and the Indian amusacripts from the USSR amusacripts celled and the Indian amusacripts from the USSR amusacripts celled and the Indian amusacripts from the USSR amusacripts celled and the Indian amusacripts from the USSR amusacripts celled and the Indian amusacripts from the USSR amusacripts celled and the Indian amusacripts from the USSR amusacripts celled and the Indian amusacripts from the USSR amusacripts celled and the Indian amusacripts from the USSR amusacripts celled and the Indian amusacripts from the Indian amusacripts celled and the Indian amusacripts

At present the need for historiographic surveys is being felt ever more sharply; it is not only that the number of scientists and scholarly centres and of their publications in constantly increasing, but that this, in its turn, produces the necessity for full information and co-ordination of research. No less inportant are surveys illuminating the path already covered by science so that future fields may be more clearly seen. Historiography affords a general picture of research works and reveals the specific questions which should be discussed and solved. Indologists have already recognised the need for such historiographic surveys and it is no accident that in recent decades works such at the collection of articles under the editorship of C. II. Philips, entitled Hittorians of India, Pakistan and Ceylon and a number of similar studies, primarily by Indian scholars, have appeared. Reviews by the well-known Indian scholars—V. Raghayan on the development of Sanskrit studies in different courtries, and P. N. Dandekar's Vedic Bibliography, in which the researches of Soviet Indologists are also mentioned, have won wide recognition. Hutor ography has particular importance for Indology in connection with the specific theracter of Indian sources. Too much in ancient Indian studies is still based on suppositions and hypotheses. Certain assertions are repeated as established facts and appear in one book after another, although the hypotheses or general concepts on which they rely have long since been criticised or even refuted. In order to daspel many of these old "myths" it is emential to here a clear picture of the development of historiography.

llistorical scences does not exist in isolation. It is not only the process of arcumulating knowledge lest also a struggle of ideas, it is a part of a courty's cultural life. Various influences are at work on historography-phi-knochy and policy liberature and the state, the general spiritual climits of the age and the appendic sintonal spirit. National schools of historic graphs are charactered by listorest in separate fields of science, the formulations of research problems, and, at times, by ways of finaling their so

lutions. The traditions of such schools turn out to be very persistent. Continuity in the development of histomography is occasionally broken but traditions are preserved, and have a tendency to revive on one and the same or similar foundations. The study of national schools is in this sense not

only interesting but very frustful and scientifically important.

Unfortunately, the history of Indology in Russia is still not sufficiently well known. Many valuable works by Russian Indologists are not always accessible to scholars in Europe and India as a result of language difficulties, although, for example, some of Manayev's works have been published in French, those of Sheherbatskoy and his pupils in English, and some 19th-century Indologists wrote in German, In spate of the fact that Ernst Windisch's well-known historiographic work A History of the Studies of Sanskrit and Ancient India took into account many national schools of Indology, the works of Russian Indologists are given little space; moreover, the book is very much out of date, illuminating only the early stages of Indology. Undoubtedly the history of Russian and Soviet Indology deserves detailed description. Russian Indology's contribution to world science was important. It had its own, distinctive character and its general approach to India differed in many aspects from the West European one, which is explained by the special features in the development of social thought in Russia. Beginning with the 18th-century Russian Enlighteners, leading figures in Russian culture were opposed to the official policy and ideology. In 19th-century Russia science developed along the channel of liberal and democratic thinking. Colonialist ideas were quite uncharacteristic of Russian Oriental studies as a whole, and the concepts of racialism and clericalism were almost completely absent. Typical features of the Russian school of Indology were a historical approach to research into ancient Indian civilisation, deep respect for the peoples of India and aincere sympathy for the national aberation struggle of the Indians against colonialism.

Particular importance was given to the study of India as a country inhabited by peoples who were close to Russians in language, and, to a certain extent, in culture. The best traditions of classical Russian Oriental studies were taken over and developed in Soviet science, hased on the principles of the Marxist theory of the historical process.

At the present time the relations between the Soviet Union and India. based as they are on principles of good-neighbourliness and co-operation, serve to strengthen peace and stability in Asia and throughout the world. Soviet Indologists are carrying out the noble task of a deep and objective study of the great civilisation at a friendly nation. Close relations between the countries envisage a broad exchange of scientific information in many fields, including

history and culture.

The present book, which sums to sum up in general terms the path traversed by Indology in the USSR, has been written to show what had been done in Russia before the October Revolution and what is being done in the Soviet

Union for the study of the history and culture of ancient India.

Bearing in mind the wide circle of readers (primarily in India), the authors have tried, as far as possible, not to overload the book with specific details, and to reproduce the material in a popular scientific way. For the reader who wishes to obtain additional special information or reasoning on separate problems, there is a detailed bibliography of works both in Russian and in West European languages.

In writing the book, along with the wholate works of Indulytics authors have made wide aw of periodical publications, official experts instruction, selectific institutions and expeditions, and entropy of Indulytics are stated for all the alone for the many open. The mitters have forcedly also displayed interest in the history of INSE Indulyty and have been despited and the plant of the plant which pade whichly used when working or



# Chapter I. The Image of India Among the Peoples of Russia up to the End of the 18th Century

According to many scholars, the territory originally settled by the Indo-Europeans included certain parts of what is now the Soviet Union After the Arvan (Indo-Iranian) community took shape, Asyan tribes continued to inhabit regions which are now part of the USSR, Soviet archaeologists have thrown new light on problems connected with the migrations of peoples and, in particular, the appearance of Indo-Aryans in the north-western part of Hindustan, Comparative linguistic studies of Vedic Sanskrit and the lanewages of the Slav, Baltic and Iranian peoples is very fruitful at present, Community of origin and a long period of living together by the Indo-Aryans and the remote ancestors of the Slavs explain the closeness of Indian and Slav mythologies, Study of the culture of those peoples of the USSR whose languages belong to the Iranian group, for example the Ossetians, descendants of the ancient Sarmatians, provides a wealth of comparative material. In contemporary philological laterature one may find arguments supporting the view that long ago there lived in the Northern Black Sea area, not only Iranianspeaking tribes, but, to all probability, also tribes belonging to the Indo-Aryan group (the works of the Soviet linguist Professor Oleg Trubachov provide an example), According to him a whole series of names of ancient Black Sea regions have a great deal in common, which can be explained by Indian onomastic data (for example, the locality near Khersones in the Crimes called "Dandake", and the Indian "Dandaka", the Scythian names Butonatos and Magadava, and the Indian Bhutanatha and Mahadeva, etc.) He even considers it possible to seek "the beginnings of Hinduistic faiths" in the period when the "Indo-Aryana inhabited the Black Sea regions", and speaks of the "intensive cultural and ethnic ties" and "bilateral communication" between the Black Sea regions and India in the distant past. In any case, the origin of the Indo-Aryans is bound up with the pre-history of what is now the European part of the USSR and with that of some regions of Central Asia. Incidentally, the latter maintained relations with India as far back as the pre-Aryan (Harappan) period, of which the excavations in Southern Turkmenia, in particular, provide evidence,

Comparatively little is known of the relations between India and other countries in the remote past, but nevertheleas there can be no doubt about her close links with the regions which are now a part of the territory of the Soviet Central Asian Republics. Vigorous treb routes were laid, states were formed which included both Indian and Cerul Asian regions. Most significant among them during the first centuries A.D. was the Kushana attention.

In the time preceding the Moslem period, India exerted great influence on

the material and spiritual culture of Central Asia.

Through the Gracco-Roman culture a pensistent image of India pentrated into the literature of various countries—Armenia, Georgia, Rus, etc., which is reflected in a large number of relies of the written and oral tradition of early people. Indian topics and traditions reached Eastern Europe via the literature of the Middle East. By Vanatium and the Arab countries.

in the Middle Agas Inits amatismed close trade, political and cultural relicious with Central Asian regions, to some extent with Transcaucasis, and lattroom with Acettral Asian regions, to some extent with Transcaucasis, and lattroom with amenin Rus also, where several Indian colonies were exhibited. Surface and with the 11th century, a part of the termitory of India and Central Asia was for some time incorporated in the same states, therefore the culturate of their countries constantly exerted a strong mutual influence. Armenian merchants penetrated into India in early days, playing an important role in the late Middle Ages not only in the country's economic life but at times in its political side. Defining with the Middle Ages, many descriptions of India appeared is various languages of the peoples of Russia, including Russian. An image of India was gradually formed, interest in the country began to grow.

# I. The Image of India in Ancient Rus

Knowledge of India reached Rus by two routes: books and direct contribute with the East. It is difficult as yet to establish the existence of the latter, bequently this can be done only by means of fragmentary, indirect evidence.

information derived from written sources is far richer.

References in India are found in the earliest relies of anoten Russian literies. In the first centuries after the convenion to Christianly a stream of Greek and Bulgarian books literally poured into Rus. It was due in translation of Christian Interactive that there appeared in Rus. It was due in translation of Christian Interactive that there appeared in Rus. Indian names, topies and motifs, as well as notions of India, which had taken shape several centuries ander in Byzandium. Byzandium in its turn had sobject information about loads from the writing of the "Church Fathers", and the writers of the lastin Fathers in the 4th and 5th centuries, in which were interevent distations legends from ancient Greek literature, extract from the autre of Advander the Great is campaigne. Christian writers of these transparent of Advander the Great is campaigne. Christian writers of these transparent of Advander the Great is campaigne. Christian writers of these transparents of Advander the Great is campaigne. Christian writers of these theorems of the Christian writers of the proof of active lacks between India and law of the Roman working in a writer sea trafe van the Arabasa and Red sea, though distorted almost by roof recognition, excellently and later on Rus.

(runnal anness Russian hierature also developed, to a certain extent, unit the miliance of Byzaniusm ()ne of its oldest works. The Sermon on Law and Grace, written in the first half of the 11th century by Hariou, Metropolitan of Kieran Rus, "a good and learned man much given to fasting", as he is described in the Chrosick, "a mentions the happian of lands by St. Thornas. "The Deeds of Thomas", his building of a palace for the Indian ruler Gondophares and the latter's convenion to Christianity were very well known in pre-Mongol Rus.

The subre of the most ancient Runnin Unonicle—The Devourte of Time-Part-speaks observe the darbibation of nations over the Earth and of the "lot of Shem" \*\*\*\* from Pernis and "as far as India". Describing the manners and customs of the "Barbrians, otherwise called Rahman or Islander", the chronsler records that out of pirty "they do not cat meat or drink wine, fornicate or do any cril". He contrasts the folians who lack all these virtues with the "Rahman". Both extracts are obviously horrowed from the Byrantine chronucle of George the Monk, which was translated in fax in the middle of the 11th century. Infornation on India and the Brahmans contained in it goshack to the period of late subplying when the easy by Tallastian On the Receor of India and the Brahmans and its Latin translation by Ambrone appeared.

Chronographic of John Malalas.

A deep interest in what was surprising to nature, unusual gnimals, plants and stones, was characteristic of Byzantine Christian Sterature, Wonders were explained as symbols assisting the interpretation of the holy books of the Old and the New Testament, while animal life served as a hind of "symbolic mirror of man's spiritual world". Stories by the authors of ancient times about the wonders of Indus, sometimes approximented with legends from Arab literature, became a most important source of the Physiologus, widespread in Furnpe in the Middle Ages. There were several variants of this ancient collection, among them the Greek, Syrian, Coptic, Ethiopian and Armenian A is missisc interpretation of the fantastic descriptions of the animals and hirds of India is to be found in the works of Clement of Alexandra, 2nd 3rd centures A.D. (the story of the Phoenix) In his works we also find most valuable information on Buddhusm in India and Bactria (including the perritory of persont day Tankstan) Reports of the strange animals of India are undergread in Bysantine looks, devoted to explanation of the Old Testament and a description of the Universe according to Biblical coamegony. The most important works of this hard, which served as a sort of encyclopaedia for Christians, were the Book of See there of Band the Great and the See Plays of loannes, Faurh of Bulgaria, which were among the first books to appear us Il us. The Physiologisa and sender works had an enormous inflornce on Russian pleas about Indas and other far-off countries up to the 17th century. We meet these ideas in the first place in literature, but also in set and seal tradition

Notes about the stavellons lead from India, the Thomas, which level was the "Sandia" (Illiapodu), were particularly popular in Rin. The take of femed that the Thomais far without food in a tree, the code of Lebianon, for the burded year, and then, induced by the poets of Illiapoda, set for 18 itself. The Parendoyus contains name falselous stores of the Indian "and "Only the total half is that of a low and great part of on any lot of the late."

Whitepolism-the head of the Deutson Church in 18th 12th century Evens Pan. Octoor & Original Advanced abstracted lates of steerest Eur, insults in the form of apach. As Amendry to Deliberal soutest, respective artified its the descendants of these, the rider one of teach.

which in India extracts the "quirk-birth" stone (easing childhirth), of mythical bird Strafil (outrich) and the curing stone with the help of it "cunning doctors" remove the "foul fluid". India is frequently mention the literature of the Middle Ages, although the information about it is very far from reality. Incidentally, under the fantsite covering one occasionally find echoes of reliable information about the strang m world of India and also about Indian medical knowledge.

The supprising smind about infram medical knowledge.

The supprising smind with of infine, shounding not only in real deplay and one-housed shirt was considered the superior of the superior of the christian and one-housed shirt was superior of the christian for the real house. The superior of the Christian Topography by Cosmas Indiceptuates (the christ) is vidently, translated in Rus already during the Kievan period and integrating of the Cosmo, contained an account of the Christian idea of Universe of the Cosmo, contained an account of the Christian idea of Universe of the Cosmo, contained an account of the Christian idea of Universe of the Cosmo, contained an account of the Christian Topography have contained to the Christian Topography have contained us, and many are illustrated of the Christian Topography have cont down

The Romance of Barlaam and Joasaph enjoyed popularity in 12th-centur Rus It is well known that the Romance is a transposition of the legends biography of Buddha, and the name Jossaph comes from the Indian wo "bodhisattva" (via the form Budasph). The legend of Buddha was widespies in many regions of Central Asia in the first centuries A.D. It was pour among the Manichaeans in the middle of the first millennium, Mention of Romance goes back to the 6th-7th centuries when it was recorded in Pehler at the command of the famous ruler of the Sassanid dynasty, Khusro Asi shirvan (he displayed considerable interest in Indian culture, and during reign, according to legend, the fables of the Pancatantra were translated Indian chess-shatrong, appeared in Iran). The Pehlevi version of the Re ance was subsequently lost, but an Arab translation, made in the 8th centle has survived. A Greek version appeared just a little later and has been sent to the famous Byzantine theologian of the 7th-8th centuries John of Dam cus. The text of the Romance of Barlaam and Joseph was translated b Latin, Ethiopian, Slavic and many West European languages. The Roman tells of the Indian prince's rejection of earthly blessings and temptations his turning to a different, better world and retreat into the desert. The hert Barlaam and the Indian prince Jossaph were canonised by both Wester

In Rus, subsequently, a religious poem was composed about Joseph to tome one of the popular. Some versions of this poem reproduce in the most of the Rosella. Some versions of this poem reproduce in the most of the Rosella. The religious subsequently are the religious to the Rosella of the most popular of the most be flower to the religious and toothless venezable old man. The year shappy like of the people. "Degrad to larnet, and to talk of the religious subsequently are religious to the religious subsequently and then himself put on monastic roles—as Joseph's corresponding to destate." Other versions metry could be compared to the religious subsequently and the religious s

Original Indian masse chomosope—four ports, initially it was a guest played by for

andoning your kingdom?" whe prince rephes. "The beautiful mother-herring, it is not temperary kingdom, but the Kingdom of Heaven as eternal us one of the finest of maples, and twentier rephenous series gots have kingdom of the finest of maples, and in the end as a cellection of the Indian and of the Budhia. The filling the manner of Burdom could be found to the Budhia. The filling the manner has engravings by remarkable IT-herror the continuous marines Simon Uslakov One of the earliest formances in the Russian colors are the beganning of the 18th century reproduced the Romance. This motif, hascally Indian un organ, napured havel known Russian poets of the 19th century at Vauly Zakovsky and dison Markov.

A definite Indian literary influence can also be felt in a number of other rks of folk literature, in particular in the famous religious verse Dove Book lubinaya kniga), in which are posed, in the main, questions of a cosmogonic racter: where did the Earth appear from, how many parts went to create am, and so on In the answers to these questions one can feel the influence such works as the Physiologus and The Story of the Indian Kingdom But lines in some variants of this religious verse dealing with the origin of ple are particularly interesting: "The rulers m our world came from the red head of Adam; the princely boyars from the sacred body of Adam, nodox pessants from the sacred feet of Adam "These lines from the Dovek are reminiscent of lines from the Purushasukta - the famous hymn of the seds on the origins of the warnes, which have frequently attracted the ntion of researchers. Initially the view prevailed that Russian religious verse erved a common Indo-European or a common Aryan (Indo-Iranian) hological tradition. However, taking into account the literary origins of sian religious verse, one may suggest that the Indian myth reached Rus in the West, via a whole series of literary intermedianes. The migration of an literary motifs and their penetration into Rus have been researched in by the famous 19th-century Russian scholar Alexander Veselovsky and pupils. Apparently the sources of the Dove-Book must be sought among the s of Bulgarian apocryphal writings which appeared in Rus in about the h century. A number of them contained Bogomil ideas widespread in Bula at that time. Such relics of spoeryphal laterature, well known in Rus, as Conversation of Three Prelates, The Questions of Joannes the Theologian God on Mount Tabor, The Jerusalem Discourse, were similarly devoted cally to cosmogonic questions. Some of their ideas can be traced back to apoersphal Book of St. John and other works of the first centuries of istuanity, and they developed under the strong influence of Gnostic and uchaean religion and in the 9th and 10th centuries were disseminated ong the Bogomals. The famous Indian text on the origins of the easter (burnar) most probably

hed Richard to the state of the

ndız is menti

which in India extracts the "quick-birth" stone (raing childhirth), mythical bird Strafi (ostrich) and the curing stone with the left of 'cunning doctors' remove the "fool fluid", India is frequently metave the literature of the Middle Agea, although the information about it is very far from radily. Incidentally, under the Instact correct or eccasionally find echoes of reliable information about the strang a world of India and also about Indian medical knowledge.

world of India and also about Indian medical knowledge.

The supressing animal world of India, abounding not only in releigh and one-horned chinoceroses, but also in fantatic "wild boareleight and fone," nasishours "and similar wonders, was placed before the relief. The Anathen Topography by Cosmas Indeepleastes (6th embert wedersly, translated in Rus alwayd shring the Kersus period and subsequently with the Cosmas, contained an account of the Christian lokes of Interest In the descriptions of different countries, one can occar reflections of accounts of travellers, in particular on India. As a number of the manuscripts of the Carutan Topography have rem. s., and many are illustrated.

The Romance of Burbam and Joseph enjoyed popularity in 1. Ran. It is well known that the Romance is a transposition of the Soveraphy of Buckilha, and the name Joseph comes from the bu-"bent beatten" (van the form Budasph). The legend of Buddha was " m many regions of Central Asia in the first centuries A.D. It was among the Vianu harana m the mulifle of the first millennium, Men Remains good back to the 6th-7th centuries when it was record at the exemmend of the famous rules of the Sassand dynasty, hi docum the displayed completelile interest in Indian culture, and men arranting to begond, the fables of the functionirs were to had on show obstrage appeared in lean) The Pehley verseit ! one on actorquently beet, but an Arab translation, made in the has mercial & freek reposes appeared just a little later and has be the famous Bytonian thoologies of the 7th 8th centures J and The tres of the Numanre of Beduen and Joseph was t fatus fitherpass there and many first fluorpean languages ! is to of the furties grown a reportion of has became to a del count, hetter would and f Sections and the Indian power Jessephili satu the dec animal hy

<sup>\* \*\*\*\*</sup> to be

rested their own image of India, a fabelous land, inhabited by righteous rople. It is interesting to note that m their description of India they also stroduced those features which are found in exports of wonders and righteous rople in other countries. All the knowledge they had of India they approimated to Old Testament traditions and gave them a Christian flavour "Christmistion" of the image of India was quite wideleveral in the Moddle Axes.

ad had some influence on later literature too.

The Story of the Indian Kingdom played an important part in the forsation of ideas on India in Rus. It is based on the story of a letter, allegedly mt by the Indian priest-king (prester) John to the Greek ruler Manuel Comenus. The "Letter" appeared in Greek in the middle of the 12th century nd was then translated into Latin. It was no accident that it appeared precisein the 12th century, the period of the Crusades, Europe was displaying great sterest in the wealth of the East and there were widespread hopes that in tose distant countries, among the "infidels", there existed a powerful Christn kingdom. Despite the fact that some medieval chroniclers had already ointed out a number of oddities contained in the "Letter" (for example, the aronicle by Alberic in 1165), Europeans took the "Letter" seriously. In 1177 ope Alexander III even sent an embassy to Prester John. The Russian version Prester John's letter appeared early in the 13th century, in Rus the "Let " was called: The Story of the Indian Kingdom, of the great and famous ate and all its wonders: how great its territory is, how many wonders and easures there are there and what its people, animals, birds and all sorts of wels are like. The Story included legends about the far-off, fabulously rich ountry of India, where lived a bird which built its nest on fifteen oak-trees, here there were "wild elephants, unicoens, aurochs with golden horns, camels id all kinds of ferocious beasts". It was a country where people, with eves their chest, were winged and had eix arms (this possibly is an interpretation iconography of Shiva), the rivers flowed from paraduse itself and "pepper tew there and there was a precious stone called emerald" and "an abundance everything", but "neither thief nor handst nor envious person" were to be aund. There was a palace in that distant realm built after the dealen of the lace erected by St Thomas for Gondonbares. In the material in the Story bout the unusual animals it is quite easy to discern a connection with the naritives of the physiologus literature and the Graeco-Roman descriptions I the wonders of India and other Eastern countries. Ancient and traditional leas of India as a rich country have been supplemented by fantastic details. id the opinion of writers of the past about the justness of the Indians has een spread thanks to the influence of the literature about the prous and ghteous people. The fantastic narrative is accompanied by a religious moral n the vanity of worldly blessings Mysterious and far-off India is somehow rought closer to the Russian reader insofar as her ruler Ivan (John) turns out be a Christian, even a believer of the Orthodox church,

The story Alexandria (Alexander Romanco), psing back to the romance of lexander by pseudo-Callishrens, has an important place on ancient Rousin terature. This romance, which appeared during the early centuries AD, a the basis of notes by centerproparais of Alexander the Great and folklore to the story of the most popular metheral library works both in the West of in the 2 country's interating, during which process its notifi, mercery and ut of that country's interating, during which process in notifi, mercery and

tion of the life of the Brahmans or "blessed" people was very popul Byzantine and old Bulgarian literatures of the 10th-13th centuries The N tive of Macarius of Rome, for example, told of the journey of three ye to India, to the country of the "blessed", who live in a cave close to put itself, go about "naked" and "have white hair". The description of the "bles themselves and the surrounding countries (on one side of them the ca headed, and on the other the iron city beyond which lies paradise its reminiscent of the description of the life of the Brahmans in late Gra Roman literature which served as a source for the Narrative.

One more work of a similar kind, well known in Rus, is the Visit of Zor to the Rahmans. Knowledge of the naked wise men (Rahmans), taken ancient Greek writers, is here fantastically interwoven with reports at Biblical Rechabites. Much is determined by the fact that the Rahmans inh. the edge of the world, near the earthly paradise, and are therefore idealised. The influence of romances about Alexander the Great and stories about "blessed" Brahmans is also felt in the Narrative of Methodius of Patara. location of the lands of the Brahmans is often quite fantastic-at the edge the world-but Indian animals are to be found there too, Similar literature

also widespread in Western Europe. The dissemination of essays on the life of the blessed Indian Rahmant connected with theological polemics and the struggle of ideas in medic Russia. Proceeding from the tales about the Brahmans, the Archbishop Novgored Vasily Kalika in a letter to Bishop Fyodor set out to prove the exence of paradise on Earth. In the 15th century the Russian writer Yelro composed, on the basis of the chronicles by George the Monk and of sources, A Narratue of the Rahmans and They Amazing Life, He emphase the piety of the Rahmans, who knew not greed. This was an important p Liem for Russian social and political writers, as in Rus at the end of the 15 and beginning of the 16th century, a sharp dispute had taken place over t question of monastic property and the greed of monks, Yelronin writes the Hahmans that they have "neither iron nor temples, nor gold, nor win they eat no meat, have no ruler, no buying, they live naked, eat a few ref. alles, drink sweet water, ardently believe in God and pray continuously A prominent If the entury recleasatical writer flaxin the Grel, on the cot trary, wrote about the "false windom of the Rahmana".

Luder the influence of Christian writers, atones of the Brahmans, or as the were ealled in ancient Russian works Rahmans, evidently received wide circula ton. Take of the Christiane, Rahmans who lived far beyond the seas-eri under the earth, were long current in Southern Rus and the Ukraine. Judgel be these tales the Rahmana had no calendar and celebrated Easter when the shells of baster eggs east into the water reached them, in Galicia there ever appeared sayings like "the fast like Rahmans", "On the Rahmans gra day", that is faster Day in the Laranian language the word "rahman" can to mean a rightrone Christian and a purper and in the Kaluga and Smokal organis the adjective "rahmany" is to be found, meaning "meek, ample hear ed strange, according to some scholars, the Rahlenkove Lington of S ed strange. According to nome arrotars, the Rahlesakoya kingdom of stan mentaced as Romana fabulusus Labra ("Iff Born the France", "MY Yaper the Leave ) sexually real "Rahmanakoya", is the Employm of the Rahman There was no stant mayor of India as the Waldle ages, but on the hadof mileration gathered from Graves-Roman Interature, medical author

reated their own image of India, a fabulous land, inhabited by righteous cople, It is interesting to note that in their description of India they also stroduced those features which are found in reports of wonders and righteous cople in other countries. All the knowledge they had of India they approimated to Old Testament traditions and gave them a Christian flavour. "Christnisation" of the image of India was quite widespread in the Middle Ages

nd had some influence on later literature too.

The Story of the Indian Kingdom .. played an important part in the foriztion of ideas on India in Rus. It is based on the story of a letter, allegedly ent by the Indian priest king (prester) John to the Greek guler Manuel Comenus The "Letter" appeared in Greek in the middle of the 12th century nd was then translated into Latin. It was no accident that it appeared precisein the 12th century, the period of the Crusades. Europe was displaying great sterest in the wealth of the East and there were widespread hopes that in nose distant countries, among the "infidels", there existed a powerful Christn kingdom. Despite the fact that some medieval chroniclers had already pinted out a number of oddities contained in the "Letter" (for example, the wonicle by Alberic in 1165), Europeans took the "Letter" seriously, in 1177 ope Alexander III even sent an embassy to Prester John. The Russian version f Prester John's letter appeared early in the 13th century. In Rus the "Let-" was called: The Story of the Indian Kingdom, of the great and famous ate and all its wanders: how great its territory is, how many wanders and vasures there are there and what its people, animals, birds and all sorts in wets are like. The Story included legends about the far-off, fabulously rich ountry of India, where lived a bird which built its nest on fifteen oak-trees, here there were "wild elephants, unicorns, aurochs with golden horns, camels ad all kinds of ferocious beasts", It was a country where people, with eyes their chest, were winged and had six arms (this possibly is an interpretation ( iconography of Shiva), the rivers flowed from paradise staelf and "pepper 'ew there and there was a precious stone called emerald" and "an abundance I everything", but "neither thief nor bandit nor envious person" were to be sund. There was a palace in that distant realm built after the design of the place erected by St Thomas for Gondophares, in the material in the Story bout the unusual animals it is quite easy to discern a connection with the naritives of the physiologus biersture and the Graeco-Roman descriptions I the wonders of India and other Eastern countries. Ancient and traditional leas of India as a rich country have been supplemented by fantastic details, ad the opinion of writers of the past about the justness of the Indians has een spread thanks to the influence of the literature about the pious and phtrous people. The fantastic narrative is accompanied by a religious moral n the vanity of worldly blessings. Mysterious and far-off India is somehow rought closer to the Russian reader insofar as her ruler Ivan (John) turns out ) be a Christian, even a believer of the Orthodox church,

The story Alexandria (Alexander Romance), going back to the romance of lexander by pseudo-Callisthenes, has an important place in ancient Russian terature. This romance, which appeared during the early centuries A.D., a the basis of notes by contemporaries of Alexander the Great and folklore gends, was one of the most popular medieval laterary works both in the West id iii the East. In every country the Alexander Romance became an integral art of that country's laterature, during which process its motif, imagery and

tern of the life of the Brohmans or "Blowd" people was very propile? By cantine and old Polgacian hieratures of the 10th-13th centuries. The let his of Macarine of Rome, for example, told of the journey of the 1955 to India, in the country of the "blessed", who lies in a care close to park strell, go about "naked" and "have white hair". The description of the blood themselves and the surrounding committee (on one side of them the came headed, and on the other the iron city beyond which lies paralse helds reminiscent of the description of the life of the Brahmans in late C

Roman literature which served as a source for the Narrature. One more work of a similar kind, well known in Rus, is the Vint of to the Rahmans. Knowledge of the naked wise men (Rahmans), taken ancient Greek writers, is here fantastically interwoven with reports Biblical Rechabites Much is determined by the fact that the Rahmani into the edge of the world, near the earthly paradise, and are therefore ideased. The influence of romances about Alexander the Great and stories about "Hensed" Brahmans is also felt in the Narrative of Methodias of Paters. location of the lands of the Brahmans is often quite fantastic-at the edge the world-but Indian animals are to be found there too. Similar literature vi

also widespread in Western Furope. The dissemination of essays on the life of the blessed Indian F connected with theological polemics and the struggle of idea in Russia. Proceeding from the tales about the Brahmana, the Archhistor. Novgorod Vasily Kalika in a letter to Bishop Fyodor set out to prove ence of paraduse on Earth. In the 15th century the Russian writer Ye composed, on the basis of the chronicles by George the Monk and Sources, A Narrative of the Rahmans and Their Amazing Life. 1 the piety of the Rahmans, who knew not greed. This was an important, blem for Russian social and political writers, as in Rus at the end of the laand beginning of the 16th century, a sharp dispute had taken place over question of monastic property and the greed of monks. Yefrosin writes the Rahmon was the Rahmon with the Rahmon was the Rahmon with the Rahmon was the Rahmo the Rahmans that they have "neither iron nor temples, nor gold, nor win they eat no meat, have no ruler, no buying, they live naked, eat a few reg." ables, drink sweet water, ardently believe in God and pray continuous A prominent 16th-century ecclesiastical writer Maxim the Grek, on the Under the influence of the wisdom of the Rahmans."

Under the influence of Christian writers, stories of the Brahmans, or si ht were called in ancient Russian worke Rahmans, evidently received wide circulation. Tales of st. of tion. Tales of the Christians, Rahmans who lived far beyond the seasons under the earth, were long current in Southern Rus and the Ukraine. Indeed he than the contract of the contrac by these tales the Rahmans had no calendar and celebrated Easter when the shells of Easter eggs cast into the water reached them, In Galicia there ere appeared sayings lile: "We fast like Rahmans", "On the Rahmans get day" that is Faster Day 1. day that is Easter Day. In the Ukrainian language the word "rahman" one to mean a righteous Christian and a pusper and in the Eabug and Sm. regions the adjective "rahmany" is to be found, meaning "meek, simple hear ed. strange." According to a strange of Salange of Salang to being recovering to more scholars, the Rahleiskoye kingdom viete mentioned in Russans Indeas allog ("Of Bora the Frince", "O' Yepo". There was no exact image of india as the Middle Age, the himself of information gathered from Gross-Re-middle Age, to the himself of information gathered from Gross-Re-middle Age, to the himself.

of information gathered from Graeco-Roman Intrature,

reated their own image of India, a fabulous land, inhabited by righteous cople. It is interesting to note that in their description of India they also troduced those features which are found in reports of wonders and righteous cople in other countries. All the knowledge they had of India they approimated to Old Testament traditions and gave them a Christian Davour. "Christmisation" of the image of India was quite widespread in the Middle Ages

nd had some influence on later literature too.

The Story of the Indian Kingdom., played an important part in the fornation of ideas on India in Rus It is based on the story of a letter, allegedly ent by the Indian priest-king (prester) John to the Greek ruler Manuel Comsenus. The "Letter" appeared in Greek in the middle of the 12th century ind was then translated into Latin. It was no accident that it appeared precisey in the 12th century, the period of the Crusades. Europe was displaying great nterest in the wealth of the East and there were widespread hopes that in hose distant countries, among the "infidels", there existed a powerful Christan kingdom. Despite the fact that some medieval chroniclers had already pointed out a number of oddities contained in the "Letter" (for example, the thronicle by Alberic in 1165), Europeans took the "Letter" seriously. In 1177 Pope Alexander III even sent an embassy to Prester John. The Russian version of Prester John's letter appeared early in the 13th century. In Rus the "Letter" was called: The Story of the Indian Kingdom, of the great and famous state and all its wonders: how great its territory is, how many wonders and treasures there are there and what its people, animals, birds and all sorts of pewels are like. The Story included legends about the far-off, fabulously rich country of India, where lived a bird which built its nest on fifteen oak-trees. where there were "wild elephants, unicorns, aurochs with golden horns, camels and all kinds of ferocious beasts". It was a country where people, with eyes in their chest, were winged and had aix arms (this possibly as an interpretation of iconography of Shiva), the rivers flowed from paradise itself and "pepper grew there and there was a precious stone called emerald" and "an abundance of everything", but "neither thief nor bandit nor envious person" were to be found. There was a palace in that distant realm built after the design of the palace erected by St Thomas for Gondophares. In the material in the Story about the unusual animals it m quite easy to discern a connection with the narratives of the physiologus laterature and the Gracco-Roman descriptions of the wonders of India and other Eastern countries Ancient and traditional Ideas of India as a rich country have been supplemented by fantastic details. and the opinion of writers of the past about the justness of the Indians has been spread thanks to the influence of the literature about the pious and righteous people. The fantastic narrative is accompanied by a religious moral on the vanity of worldly blessings. Mysterious and far-off India is somehow brought closer to the Russian reader insofar as her ruler Ivan (John) turns out to be a Christian, even a behever of the Orthodox church.

The story Alexandra (Alexander Romance), point back to the commerce of Alexander by pseudo-Callisthenes, has an important place in ancient Russian bterature. This romance, which appeared during the early centuries A.D., on the basis of notes by contemporaries of Alexander the Great and folklore legends, was one of the most popular medieval literary works both in the West and in the East, in every country the Alexander Romance became an interval part of that country's laterature, during which process ill motif, imagery and

basic ideas were all changed. The description of Alexander's campaign to b his battle with the Indian ruler Porus, his meetings and conversations will Indian Brahmans and ascetics, had a most important role in the romant. image of India, pictured in the romance, became an integral part of the ge picture of the world. At the base of the fantastic images of Alexandra t frequently lay real events and reports from Alexander's comrades in am things they had seen and heard in India. Several remions of Alexandria exi in Rus, the earliest of which dates from the 11th-12th centuries. In the l century it became part of the collections of chronicles chronographs. The was later enlarged by the inclusion of excerpts from The Story of the la Kingdom and other sources. In its expanded form the text of The St became part of the chronicles, known by the name of The Hellenic and Ros Chronicler. In the 15th century, in connection with the so-called second Son Slav influence, there appeared in Rus a new edition of Alexandria, the Serbi which had been conceived in Southern Europe in the 14th century. contained a detailed description of India, and many stories of its wonders bird-men and ants that could drag away a horse, of people with six arms arx legs, of Hercules and Queen Semiramis visiting India. Particular imports in the medieval Alexandra'is attached to the description of the life of t Rahmans (Brahmans), who are not "burdened by sins, but live quietly ek to the angels and blee is sent upon them from God". The Rahmass he the Islands of the Blessed in the middle of the ocean and are called "nat sages, because they have sid themselves of all passions". It is not difficult me in them descriptions a close relationship with the Christian works travels to the "country of the Rahmana" which we mentioned earlier, in il descriptions of the wealth of the mighty Indian King Porus, who battled with Mexamirs, one can sense the closeness of Alexandria and The Story of the laden Augelom Reports in Alexandria of a country of riches, wonders in from naked sages, living on islands near to the angels, had their effect on the formation of the image of India in ancient Rumian literature,

The Spory and Absandra were also reflected in folklore tradition. The mage of "neh Indus" became an integral element of Russian heroic epi prome (bylonge) The most famous is the byling of the hero Duke Stepsion to h who amared the Kievan Prince Madure and his court by the wealth of has notice land indus, just so the Indus King Ivan surprised the Greek rabi Manuel India is also mentioned in the archaic byling of Volkh Vayeslays to a concernal, explicitly, in the pre-Alongol period, The famous hero of the reported bylenes, the merchant salker, sets off to trade with India. In later belong of the 17th 18th centures the hero Wakhade Potyk travels to folia by habbar sales at rose the sease to collect tribute, and in one of the habit a of many for i athumnian prime is advised to go to "rich India", John and Ib to fame and its (Histophel) are also mentioned in popular Russian tief, or a manufacture of the control of t her rampic in the tale of Yerodan Lacarouch, and tales of Inda were been may make and more widespread among the masers. As often happens with left her, haders d and grapaphe d reality underlying the tales is eroded on consequences in the hybran lades burders on hards and volume.

<sup>&</sup>quot; f vise nets means here in the Subhers state which is identified with the falsebox

sometimes she is presented as a city not a state, and the heroes of the bylinas often have Russian names. For instance, Duke Stepanovich, who had come from India, ii called the "Russian hero". The folklore image of India was close

and familiar to the Russian people.

Yet another story of Indian origin appeared in Rus in the 15th century-Stephonites and Innelstes, dating back to the Pancatantra. During the reign of the Sassanid king of Iran Khuseo Anushirvan the Pancatostra was translated from Sanskrit into the Pehlevi language and later from Pehlevi into Arabic, It was given the title Kalilah wa Dimmah. In the 11th century, on the orders of the Byzantine emperor Alexius I Commenus it was translated into Greek by his court physician Simeon Sython (probably a Syrian by descent). The Greek version was the basis for the appearance, soon afterwards, of versions in Latin and a number of West European languages. Later, a South-Slav version, based on the Greek version, appeared in the 13th century and quickly reached Rus Thus the new translation was a revised version of the story. The ancient acribes used in make substantial changes in foreign tests, in accordance with the literary traditions of their own countries, and expanded or shortened them. The Greek version of the story included quotations from the Scripture and the works of ancient authors. Just like the Indian original, the European versions of the Paneatantra, including the old Russian story Stephanstes and Innelates. were looked on as a "mirror", as "directions for human life". "An essay on vital matters, set forth in parables . , by an Indian philosopher on the inspiration of his Emperor", that is, the story Stephanstes and Shnelates was not just an entertaining work but a didactic one also, Lake its original source. Stephenites and Innelates was close to such literature as the Physiologius (it was no accident that it bore the name "a physiologus book") The text of the story was changed and a number of Christian homilies, denouncing greed and praising "those who suffered for Christ's sake", were included in it. The story gained wide popularity and 44 manuscript copies have survived Traces of this rendering of the Indian Paneatantra can be seen in a number of ancient Russian works. Thus, the ambassador of Pope Gregory XIII to the Moscow court in the years 1581-1582 the lensit Antonio Possevino was compared with the "cunning Ihnelates". The fables of Stephonites and finelates of Indian origin may have influenced Russian folklore, and later entered new Russian literature The first description of travels in India in old Russian literature goes back

to the 15th century, being the famous Voyage Beyond Three Seas by Afanas, Nikitin. In his notes the author departs the dustant foreign country authentic ally and in great detail. However, we will return to the Voyage Beyond Three Sear a little later, at the moment we will just mention that the image of India formed, in the main, under the influence of Byzantine or West European literature, did not change in essence when the notes of the Russian travelleappeared. Knowledge of distant countries penetrated medieval Russian litera-ture only with difficulty. Nevertheless the Voyage Beyond Three Seas can bconsidered the forerunner of a new stage in the history of contacts between Russia and India.

Partly in the 16th, but chiefly in the 17th century, when a lively interes in distant countries, and in particular India, arose in Russia, there appeared a number of scientific works devoted to a description of the Earth, It was a that time that the works of classical ancient geographers and general work on geography were translated into Russian, among them the Polish Chronicle of the Whole Borld by Marcin Rielski, the Cosmographia by the Italian shots Giovanni Botero, and the Cosmographia by the Flemish scholar Gerhards Mercator Special works, devoted to the history of the Great Moguls and jour neys to India (for example, on the travels of "George Spilbergius, commone of three ships bound to India in 1601" and others), were also translat

In written literature information from Cosmas Indicopleustes, the Physic gut and Alexandria was transferred to the "Primers or Alphabets of For Languages", which repeated the stories of Indian wonders, of the blessed Br. mans who lived "beyond the Ganges, one of the rivers flowing from parale and so on. It is interesting that the compilers of the Primers did not inist the truth of their information, stating. Whether this is true or false I ke not, but since I found it in books, I have taken the trouble to copy it has The same also m the ease with the beasts and birds, the trees, grases, fish and stones written about here in alphabetical order." In one 17th cents Primer information from ancient Russian literature and West European Co mographias about India is presented in the following way: "The Kingdo of Great India has been a famous kingdom from ancient times; the expan of Great India is boundless on all sides; its towns and villages are as numeror as the stars in the sky, it spreads as far as the Chinese Kingdom on one po and on the other to the Eastern Sea. There was piety there, it was baptie by the holy apostles, but has now turned from the true faith: they revere the sin, the moon and the state and worship fire and water, Prince Joseph was native of that same Great India and his preceptor in piety was the hemi Barlaam. India abounds in jewels and fragrances ... and there is no drunker

This description reflects, in a concise form, information from the Green Roman geographers, medieval legends and the notes of contemporary

In the general works of the 17th century information is gleaned from the compositions of ancient geographers, from legends and the Christian Topgraphy by Cosmas Indicopleustes tightly interwoven with information obligation from eye-witnesses-geographers and travellers. Thus, for example, in the Rusian Cosmographia of 1670, based chiefly on a Russian translation of Metrosa Cosmographia tor's Cosmographia, there are references both to Roman geographers and historians: Pomponius Mela, Diodoras, Pliny, and to the 13th-century trail ler Marco Polo and a French geographer of the new period Scaliger. The India stands before the reader as though regardless of time, as if the coandy had never changed over the one and a half or two thousand years. A similar non-historical, timeless perception was a feature of all medieval hterature, is the Alexandra mentioned by us, the Macedonian ruler battles valiantly with nations who only appeared many centuries after his death. It is intereshed that in the Cosmographia, as distinct from medieval tales, when described India, special attention is paid to its spices and not to its wonders. The book tries neither to attract the reader with its exposition noe to preach at him, but to give him practical information. The Cosmographia speaks of a multiple of Indian cities conquered by "Alexander's commanders" and along with the oves a description of the "chief capital-the city of Kalekhuta" (Calicut, a important Portuguese base in India), and also the city of Cambey "on the bath of the Gujarat", for which the compiler refers to Scaliger. Telling if the

and castes of India on the basis of classical ancient writers, the support

of the Cosmographia adds that the languages and customs of India are varied. "There is Persian and Arabic, Christians and Jews, those Christians who adhere to the teaching of St. Thomas." Combining ancient and medieval legends with the data gleaned from geographers who were his contemporaries, the compiler of the Camagraphia tries to give his work a scientific character. lie says: "There are others who write much about India that is improbable, but of that I will keep silent."

The literary image of India gradually began to come into conflict with reality and recede into the realm of fantasy. At the end of the 17th and during the 18th century the Russian concept of India was already being formed not on the basis of earlier literary translations but from reports of Russian and foreign travellers. By the 18th century direct communications between Russia

and India had expanded considerably.

It would, of course, he a mistake to assess the knowledge of India in old Rus up to the 17th century solely from such works as The Story of the Indian Kingdom and Alexandria. The attitude of literature to reality in olden times was very complicated. Its basic aim was not an authentic picture of reality, in particular of geographical reality. For a long time practical information about "far-off India" was not to be found in literature (partly because such information was in the hands of "non-bookish" people). The literary image of India and concrete information about the country coexisted without coming into conflict. Only on the eve of modern times did there appear a demand for a critical assessment of ancient literary tradition on the basis of experience.

Russian-Indian relations, whether direct or indirect, go back to time immemorial. Archaeological finds show quite broad relations between Kievan Rus and the Orient. Goods and coins of Oriental origin (including Indian) are to be found in the cultural strata of the 8th and 9th centuries, and Arab authors begin to mention the Russians very early. Connections with India probably arose through the Khazar capital, Itil-Khazaran, at the mouth of the Volga. Arab sources speak of a momerous Russian colony in this city in the 9th and 10th centuries, and meetings between Russians and Indians occurred in other cities besides Itil. The Arabian geographer and traveller Ibn Fadlan, who made a trip on the Volga in the years 921-922, speaks of a certain "Sind" aving with the ruler of Volga Bulgaria and, incidentally, engaged in trading, Ibn Fadlan's book also contains a detailed account of the Russians who came to Volga Bulgaria.

A trade route via the river Volga and the Caspian Sea, joining Rus with Central Asia and Northern India, was set up in the 10th and 11th centures. Mention is made in the ancient Russian Chronicle of Times Past of the route to Khorezm and further to the "land of Shem", which latter also includes regions of India. The famous Arabian and Persian writer of the early 13th century Muhammad Aufi, a native of Bukhara living in Delhi, tells of the Kievan Prince Vladunis sending an embassy to the ruler of Khorezm. The greater part of the Arab geographers' knowledge of the Russians goes back to the 10th and 11th centuries, although sometimes passed on by much later sources. It Il interesting to note that the Arabs remarked on the existence of close ties between the Russians and the Khasars. At the same tune many Arab geographers in one way or another associated the Khazars with the ladians, evidently because of the good communications and trade routes that of the Whole Rorld by Marcin Relski, the Cosmographia by the Italian solds Giovanni Botero, and the Cosmographia by the Flemish scholar General Mercator Special works, devoted to the history of the Great Mogula and neys to India (for example, on the travels of "George Spilhergius, commi

of three ships bound to India in 1601" and others), were also trans In written literature information from Cosman Indicopleustes, the Physical Cosman Indicopleus Indicopl gus and Alexandria was transferred to the "Primers or Alphabets of Fo Languages", which repeated the stories of Indian wonders, of the blesed mans who lived "beyond the Ganges, one of the rivers flowing from park and so on. It is interesting that the compilers of the Primers did not me the truth of their information, stating "Whether this is true or false! not, but since I found it in books, I have taken the trouble to copy it The same also is the case with the beasts and birds, the trees, grasses, fi and stones written about here in alphabetical order," In one 17th-ere Primer information from ancient Russian literature and West European mographias about India is presented in the following way: "The King of Great India has been a famous kingdom from ancient times; the expi of Great India is boundless on all sides; its towns and villages are as numer as the stars in the sky, it spreads as far as the Chinese Kingdom on one and on the other to the Eastern Sea. There was piety there, it was bapti by the holy apostles, but has now turned from the true faith: they rever sun, the moon and the stars and worship fire and water. Prince Joseph with native of that same Great India and his preceptor in piety was the her Barlaam. India abounds in jewels and fragrances ... and there is no drush

This description reflects, in a concise form, information from the Green Roman geographers, medieval legends and the notes of contemporary to

In the general works of the 17th century information is gleaned from t compositions of ancient geographers, from legends and the Christian Top graphy by Cosmas Indicopleustes tightly interwoven with information obtain from eye-witnesses-geographers and travellers. Thus, for example, in the Bu sian Cosmographia of 1670, based chiefly on a Russian translation of Merc. tor's Cosmographia, there are references both to Roman geographers historians: Pomponius Mela, Diodorus, Pliny, and to the 13th century traffice Marco Polo and Find ler Marco Polo and a French geographer of the new period Scalager. The ladia stands before the reader as though regardless of time, as if the could had never changed over the one and a half or two thousand years, A sonth non-historical, timeless perception was a feature of all medieval literature. the Alexandria mentioned by us, the Macedonian ruler battles valiantly will nations who only appeared many centuries after his death. It is interested that in the Cosmographic, as distinct from medieval tales, when dearther India, special attention is paid to its spices and not to its wonders. The bod tries seither to attract the reader with its exposition nor to preach at him bel to give him practical information. The Cosmographia speaks of a multitude of Indian cities conquered by "Alexander's commanders and along with the important a comparate, for which the computer refers as Sealiger, Telling of the of the toparas, and ladas on the base of classical ancient writers, the subst

of the Cosmographia adds that the languages and customs of India are varied: "There is Persian and Arabic, Christians and Jews, those Christians who adhere to the teaching of St. Thomas." Combining ancient and medieval legends with the data gleaned from geographers who were his contemporaries, the compiler of the Cosmographia tries to give his work a scientific character. He says: "There are others who write much about India that is improbable, but of that I will keep silent,"

The literary image of India gradually began to come into conflict with reality and recede into the realm of fantasy. At the end of the 17th and during the 18th century the Russian concept of India was already being formed not on the basis of earlier literary translations but from reports of Russian and foreign travellers. By the 18th century direct communications between Russia

and India had expanded considerably.

It would, of course, be a mistake to assess the knowledge of India in old Rus up to the 17th century solely from such works as The Story of the Indian Kingdom and Alexandria. The attitude of literature to reality in olden times was very complicated. Its basic aim was not an authentic picture of reality, by particular of geographical reality. For a long time practical information shout "far-off India" was not to be found in literature (partly because such information was in the hands of "non-bookish" people). The literary image of India and concrete information about the country coexisted without coming into conflict. Only on the eve of modern times dul there appear a demand for a critical assessment of ancient literary tradition on the basis of experience.

Russian-Indian relations, whether direct or indirect, go back to time immemorial. Archaeological finds show quite broad relations between Kievan Rus and the Orient, Goods and coins of Oriental origin (uncluding Indian) are is he found in the cultural strate of the 8th and 9th centuries, and Arab authors begin to mention the Russians very early Connections with India Probably arose through the Khazar capital Ital-Khazaran, at the mouth of the volga. Arab sources speak of a numerous Russian colony in this city in the 9th and 10th centuries, and meetings between Russians and Indians occurred in other cities besides Itil The Arabian geographer and traveller Ibn Fadlan, who made a trip on the Volga in the years 921 922, speaks of a certain "Sand" being with the ruler of Volce Bulgaria and, incidentally, engaged in trading lin Fadlan's book also contains a detailed account of the Russians who came to Volca Bulgaria.

A trade route via the river Volga and the Caspian Sea, joining Rus with Central Asia and Northern India, was set up in the 10th and 11th centures. Mention is made in the ancient Russan Chronicle of Times Past of the route to khorezm and further to the "land of Shem", which latter also includes regions of India. The famous Arabian and Persian unter of the early 13th century Muhammad Auli, a native of Bukhara loung in of the kievan Prince Vladimir sending an endlasse to the . The

prater part of the Arab to the 10th and 11th .

PRITO, II Is close ten

Arab. Indiana, . - ] gree back much later - Pirary of

town many an with the PORTO IT M of the Whole World by Marcin Bielski, the Cosmographia by the Italian at Giovanni Botero, and the Cosmographia by the Flemish scholar Con-Mercator. Special works, devoted to the history of the Great Mogals and neys to India (for example, on the travels of "George Spilbergius, commo of three ships bound to India in 1601" and others), were also trade

In written hterature information from Cosmas Indicopleustes, the flare gus and Alexandria was transferred to the "Primers or Alphabets of for Languages", which repeated the stories of Indian wonders, of the blessed in mans who lived "beyond the Ganges, one of the rivers flowing from parte and so on It is interesting that the compilers of the Primers did not past the truth of their information, stating "Whether this in true or false lis" not, but since I found it in books, I have taken the trouble to copy a be The same also is the case with the beasts and birds, the trees, graves (a) and stones written about here in alphabetical order." In one l'iberno Primer information from ancient Russian literature and West European Co mographias about India is presented in the following way: "The kingle of Great India has been a famous kingdom from ancient times; the experof Great India is boundless on all sides; its towns and rillages are as summer as the stars in the sky, it spreads as far as the Chinese Kingdom on one and on the other to the Fastern Sea. There was piety there, it was babbel by the holy apostles, but has now turned from the true faith they green be men the moon and the stars and worship fire and water, Prince Joseph vel native of that same torest India and his preceptor in piety was the head Parliam India abounds in process and fragrances ... and there is no dranks

The description reflects, in a concise form, information from the first From an gragraphers, moderal legends and the notes of contemporary pro-

he the general works of the 17th century information is gleaned from the sompositions of any only forgraphers, from legends and the Christian long. graph r by Common India opicustes tightly interwoven with information obtained from the common lands opicustes tightly interwoven with information obtained to the common of the common obtained to the common of th toom one with more groundly interwoven with information to the firm of the fir man f memographian of 2070, based the fly on a Russian translation of there are a framework. her a former explain there are references both to floran grographers basher-one Fempenane Male, Buckette, Plany, and to the Hibrenburg gri-be Man a P.A. he Man a Pide and a French prographer of the gen permit related had a standa before the hade stones before the realer so though presented of time, as if the realer as though presented of time, as if the realer had means rhanged over the cone and a half or two thousand years A good as we had not thousand years A good as to a hadren of transfers perseption was a feature of all medical kiterature. It the furnament the state of all medical attracts to the state of all medical attracts to the state of the state adjusts to the state of to once a to one opposed many contested allowed by the battle various. The is the following the second of the second to the second of the seco ther in the Commerciation of the many contesting after his death, it is missing the an action of the commerciation of the commercial transfer of tales, when the hold hodes agreed accessions to find to its agrees and need to its animaley like the neumbers [he hode We a sea here he extract the respect with the expected and need to ste winglers I had, but A great him need to discount or with the expectation more he proof is bein. h gre han pen to a micromotion for expension new to proch at an to rectant takes compared by "he could be recommended muchs of a minigo as demogram of the chaif "spead the edy of halehalts" ( alread apparament of an agreent from an land of and about the city of R alekhala it assumes her when the state of a makey was the best apparatus a majoral for sumple solves the copy of anthry "on the same of solves and solves are sumple solves to reduce Telling of the solves and solves are solves to reduce Telling of the solves and solves are solves to reduce the solves and solves are solves to reduce the solves and solves are solves to reduce the solves are so al the regular me armon one computer release to tradigue Telling of the propies and compute with the tradigue that and of chance of anything with the and of

of the Cosmographia adda that the languages and customs of India are varied:
"There is Fersian and Arthic, Christians and Jews, those Christians who alter to the teaching of St. Thomas." Combining amoient and medieval legends with the data gleaned from geographers who were his contemporaries, the compiler of the Cosmographic trices to give his work a scientific character, He says. "There are others who write much about India that is improbable, but of that I will keep ailent."

The literary image of India gradually began to come into conflict with reality and recede into the realm of fantasy. At the end of the 17th and during the 18th century the Russian concept of India was already being formed not on the basis of earlier literary translations but from reports of Russian and foreign travellers. By the 18th century direct communications between Russia

and India had expanded considerably.

In would, a fewer, consumerable to assess the knowledge of Indis in tell Rus up to the Tith entitary solely from such works as The Story of the Indian Kingdom and Alexandras. The attitude of literature to reality in olden times war very complicated. It has in im was not an authentic picture of reality, in particular of geographical reality. For a long time practical information about "fazorf India" was not to be found in letterature (party breause such information was in the hands of "non-bookish" people). The literary image of India and convertes information about the country-covakied without coming into conflict. Only on the eve of modern times did there appear a demand for a critical assistment of ancient literary tradition on the basis of experi-

Russian-Indian relations, whether direct or indirect, go back to time immorbal. Archaeologial finds show quite broad relation between Kievan Rus and the Orient. Goods and coins of Oriental origin (including Indian) are in be found in the cultural status of the 6th and 9th centures, and Arab authors, begin to mention the Russians very easty. Connections with india subors, begin to mention the Russians very easty. Connections with india workship are through the Khazaren, at the mouth of the Volga. Arab sources apeak of a numerous Russian colony in this city in the 9th and 10th centuries, and mentings between Russians and Indians occurred who must be stated in U. The Arabian grouppher and traveller In Redian. The Control of Con

A fixele route via the river Volga and the Gaspian Sea, poining Rus with Central Akia and Northern India, was set up in the 10th and 11th centurea. Mention is made in the success Russians (Droniele of Tunes Past of the resist to Aborerum and further to the "India of Shem", which latter also includes regions of India. The Lamous Arabian and Persian writer of the early 13th Northern Monthern Manthern State of Bukhars thrigin in Delhi, the 3th of the Northern Monthern State Valsims' sending an enhancy to the ruler of Khortem. The prater baine Valsims' sending an enhancy to the ruler of Khortem. The prater baine Valsims' sending an enhancy to the ruler of Khortem. The resistance Valsims' sending an enhancy to the ruler of Khortem. The resistance is the 10th and 11th overgone's knowledge of the Russian work here sources. It is interesting in note that the Araba remarked on the existence of cose ties between the Russians and the Khazara, At the 'tame' time many Arab groupsher in one way or another associated the Khazara with the Indiana, cridently became of the good communications and tracte course that

of the Whole World by Marcin Bielski, the Cosmographia by the Italian th Giovanni Botero, and the Cosmographia by the Flemish scholar Getta Mercator. Special works, devoted to the history of the Great Moguland) neys to India (for example, on the travels of "George Spillergius, commo of three ships bound to India in 1601" and others), were also transic

In written hierature information from Cosmas Indicopleustes, the Parm gus and Alexandra was transferred to the "Primers or Alphabets of for Languages", which repeated the stories of Indian wonders, of the blesed by mans who lived "beyond the Ganges, one of the rivers flowing from paraliand so on It is interesting that the compilers of the Primers ded not just the truth of their information, stating "Whether this is true or false it not, but since I found it in books, I have taken the trouble in capy it is The same also is the case with the beasts and birds, the trees, grases fol and stones written about here in alphabetical order." In one 17th-cents Primer information from ancient Russian literature and West European C mographias about India is presented in the following way: "The Kindo of Great India has been a famous kingdom from ancient times; the expe of Great India is boundless on all sides; its towns and villages are as numero as the stars in the sky, it spreads as far as the Chinese Kingdom on one of and on the other to the Eastern Sea. There was piety there, it was been by the holy apostles, but has now turned from the true faith: they rever b sun, the moon and the stars and worship fire and water. Prince Josephus native of that same Great India and his preceptor in piety was the best Barlaam. India abounds in jewels and fragrances ... and there is no drunter

This description reflects, in a concise form, information from the Green Roman geographers, medieval legends and the notes of contemporary pro-

In the general works of the 17th century information is gleaned from in compositions of ancient geographers, from legends and the Christian feet graphy by Cosmas Indicopleustes tightly interwoven with information obtains from eye-witnesses-geographers and travellers. Thus, for example, in the Roman Commonweak. man Cosmographia of 1670, based chiefly on a Russian translation of Merihistorians: Pomposon, there are references both to Roman geographen historians: Fomponous Mela, Dodorus, Pliny, and to the 13th-century und-ler Marco Polo and F. ler Marco Polo and a French geographer of the new period Scaliger. The India stands before the reader as though regardless of time, as if the could had never changed the reader as though regardless of time, as if the could had never changed over the one and a half or two thousand years. A single non-historical, timeless perception was a feature of all medieval hterature in the Alexandra mentional the Alexandra mentioned by us, the Macedonian ruler battles valiantly with nations who only approach to the Macedonian ruler battles valiantly with nations who only appeared many untitudes after his death. It is interested that is the Company of the state of of the s that in the Cosmographia, as distinct from medieval tales, when described India, special attention is paid to its spices and not to its wonders. The bod tries neither to attract the median before and not to its wonders. tries seather to attract the reader with its exposition nor to preach at him, his to give him practical information. The Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of a multiple of ladian cities consucred by "Als Cosmographic speaks of ladian cities cities consucred by "Als Cosmographic speaks of ladian cities of ladian cities conquered by "Alexander a commanders" and along with the gves a description of the "chief capital the city of Kalethuta" (Calicut, onnertant Portuguese base in India) and along the city of Kalethuta" (Calicut, on the part of the city of Kalethuta" (Calicut, on the part of the city of Kalethuta") important Portuguese base in India), and also the city of Kalekhuta "(Lanuaria" Let which the second also the city of Cambay "on the belt with the second and the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on the belt will be second as the city of Cambay "on th important corresponde sums in money, and also the city of Cambay "on the pa-of the Gujarat", for which the computer refers to Scaliger. Telling of the computer action of India on the hand of the city of Cambay "on the pa-units". peoples and castes of ladia on the base of classical ancient writers, the author

After the decline of the Golden Horde the role of major trading centres in the Volga region passed to Kazan and mainly to Astrakhan, the latter being connected with Central Asia, Iran and, apparently, Northern India. At the same

time Russian merchants firmly established themselves in Astrakhan.

There are comparatively few sources of information on Russian-Indian connections in the 15th century, but one of these in priceless, and that is the Voyage Beyond Three Seas by the merchant from Tver" Afanasy Nikitin. New research suggests that his trip to India lasted from 1471 to 1474 fit was previously accepted as lasting from 1469 to 1472). Nikitin sailed to fran via Astrakhan, the usual route of Russian merchants to the East. His further route to India was still unusual for Russians but was the traditional trading route between Iran and India. After his arrival by sea in the port of Cambay the Russian traveller went to Chanl, Pali, Umri, Junnar, lived for a long time in Bidar, visited Parvats and then returned home via Gulbarga, Kollkonda, Kallur, Aland and Dabhol. India at this time had no regular trading relations with Rus, nor with other European countries, Crowds of people followed Nikitin in India Even if one aupposes the possibility of visits to India by Russian merchants before Nikitin, there is no mention of such occurrences either by the travellers themselves or by other sources. At the same time the Russian merchant knew where he was going, Evidently, he had conducted regular trade in regions bordering on the Caspian, and was connected with the Khoresant, " and therefore called himself "Isuf Khorasani". On arriving in India, Nikitin received support from an influential Khorasan, Haji Muhammed (Mahmet). It is also typical that there are in the Voyage some author's passages. in a language presenting a sort of mixture of Oriental words, a language apparently widespread among merchants in the Caspian regions and Central Asia. Modern researchers suggest that Chagatas elements were predominant In this language, It was Muslim merchants, familiar with both Russian and Indian markets, who told the merchant from Tver about Indian goods. Afanasy Nikitin knew nothing of Indian trading and so, on arriving in India, he was at first disappointed. "They talked about a multitude of goods, but it turned out that there was nothing for our land... Pepper and colouring are thesp ... but ... the duty is high."

During his journey the Rousian merchant attentively studied and, obviously, recorded what grows in Indias and where, and how much things cost (where to find a lot of pepper and increme, the price of horses, etc.). He strove to find a lot of pepper and increme, the price of horses, etc.). He strove to find the price of the price and price in those purat of leads and in contiguous countries that he will be a superior of the price of the price of the price of the mert and the difficulties experienced in India, Nikklim probably considered altornations about furdies goods and the possibility of trade with India to be

important

lle was undoubtedly a well read man and took with him on his travels some books, which, however, disappeared during a riskly bandita. A comparison of the Indian evalpture (flust) with the monument to the Emperor Justinais in Targraf (Constantinoph) was obviously impried by the reading of some Bastrated memoript. Alamay Nikhita set out for India not just because of valug interest but also from a thint for knowledge. It is quite possible that

<sup>•</sup> Present name Kalmin.
• Abornum-who came from Khorasan, the north-eastern region of Iran.



After the decline of the Golden Horde the role of major trading centres in the Volga region passed to Kazan and mainly to Astrakhan, the latter being connected with Central Asia, Iran and, apparently, Northern India. At the same time Russian merchants firmly established themselves in Astrakhan

There are comparatively few sources of information on Russian-Indian connections in the 15th century, but one of these is priceless, and that is the Voyage Beyond Three Seas by the merchant from Tver\* Afanasy Nikitin. New research suggests that his trop to India lasted from 1471 to 1474 (it was previously accepted as lasting from 1469 to 1472) Nikstin sailed to Iran via Astrakhan, the usual route of Russian merchants to the East. His further route to India was still unusual for Russians but was the traditional trading route between Iran and India, After his arrival by sea in the port of Camhay the Russian traveller went to Chaol, Pali, Umri, Junnar, lived for a long time in Bidar, visited Parvata and then returned home via Gulbarga, Koilkonda, Kallur, Aland and Dabhol. India at this time had no regular trading relations with Rus, nor with other European countries. Crowds of people followed Nikitin in India. Even if one supposes the possibility of visits to India by Russian merchants before Nikitin, there is no mention of such occurrences either by the travellers themselves or by other sources. At the same time the Russian merchant knew where he was going. Evidently, he had conducted regular trade in regions bordering on the Caspian, and was connected with the Khorasans, "" and therefore called himself "Isuf Khorasani". On arriving in India, Nikitin received support from an influential Khorasan, Haji Muhammed (Mahmet). It is also typical that there are in the Voyage some author's passages in a language presenting a nort of mixture of Oriental words, a language apparently widespread among merchants in the Caspian regions and Central Asia. Modern researchers suggest that Chagatai elements were predominant in this language. It was Muslim merchants, familiar with both Russian and Indian markets, who told the merchant from Tver about Indian goods Afanasy Nikitin knew nothing of Indian trading and so, on arriving in India, he was at first disappointed: "They talked about a multitude of goods, but it turned out that there was nothing for our land ... Penner and colouring are cheap ... but ... the duty in high,"

During his journey the Russian merchant attentively studied and, obviously, recorded what grows in India and where, and how much things cost (where to find a lot of pepper and inceive, the price of horses, etc.). It strove to find over about the rolls and prices in those parts of India and in comprose composed to the rolls and prices in those parts of India and in comprose comment and the difficulties experienced in India. (Nation probably considered altomation, about Indias goods and the pessability of taxed with India to be

important.

He was undoubtedly a well-seed man and took with him on his tweth some books, which, however, disappared during a raid by handits. A comparison of the Indian sculpture (But) with the monument to the Emperor Justinian in Taurgat (Constantinople) was obviously inspired by the reading of some illustrated manuscript. Alsanay Nikitia set out for India not just because of toding interest but also from a blint for knowledge. It is ... She that

<sup>\*</sup> Present name Kalınım. ... \*\* Khorasans—who

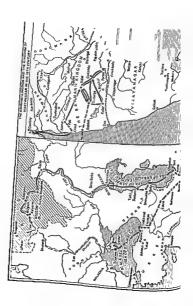



he was acquainted with other "voyages" and under their influence began make notes in India which on his return he put together in the form special book. It is also possible that he had read the Christian Topography Cosmas Indexopleustes who had crossed "three seas" nine orntures left The tone of the l'oyage is instructive at times and reminiscent of other sor Russian literary works However, the difference between Natus's works those "voyages" already known in Rus and devoted to holy places or offs embassies is striking. The author's language and style are individual is # of the traditions of ancient Russian literature, and one rarely find liters reminiscences in it. Could the indication of a populous India be a repetit of written information, going back to antiquity, and the description of insures of Indian grandees a reflection of the traditional idea that and we a wealthy country? Both could be the result of the author's direct intermore. Judging by the fact that neveral manuscript copies of the Force in merrord. If had a certain circulation among the educated Russian mile However, the narrative of an eye-witness, who had lived in India for seen years, still del not change the general notion of India in old Russian literature The literary image of India and the description of her way of life and let nature by the merchant from Tver seemed to be, as it were, on different lend

m the consumes of the man of the Validle Ages. The author's attitude to what he saw in India is particularly interests Manage Shitin describes the costoms and beliefs of the Indiana, their hand of the and ren of things the amonally one can sense his irreconcilable be the Madema which is partly explained by the fact that Rus was still unles to Mong-d Tatar yoke A no less important cause was, of course, the personal at rought he convert the traveller to Islam by force As a whole, religion? a heaves as not found in Salitin's work, on the contrary, he frequently per pares horsew lestrations and rate with the out the contrary, no irrepresent so early of acts but this most, however, simply a slow of piety but an approon of grad most his orporation from his native land, it is precisely "mind on the threston faith on thenten hapteen" that he "commentated to Tomo, ta on pung be Ras" Refunting to accept the Mission fath, the wander a commend and interior before or he the same time he that not feel any polices money it many bad around of tome in this foreign land, the fluenten merchal have d was the Mondane prayed as a foreign language and told his realed But I was "But from hours the free helpf." He relates that he beret! these besieds with the Indiana declaring to them. "I am a f hristen ad Motor and my name to Clausey live held nothing link from me, with to cood bed m teats more m prayer nor in anything flack from me. Dues a more "I been in the cause to one me this the usual travellers present if he was a new a dee I man of me as a learning contact having only minlest ment at his travel mercage has the feet-one and to from his faith he was notifed direct the tree star foremely with the local propolation in his words and the his has prove on Das ihrer merg manifat as in fiance gen untelly "returnt abnit have med in a die o nices and me on the traveller hereaft united to another which there are not less that the caused rate of Partials to a Handa festival and a And it is not one one of informe the foundate the Herital Strate of bearing force a concepts parame of the processors of feelong their designers. stick's or to note. I store to the stress abscupt the strangers the stress of the in-forof ter at the morn of a main with an idealisate brail (francising on ape (files)

n) and many others.

some of Afanasy Nikitin's reports on Indian religion, and also on the hisof the Indian realms of the Bahmani and Vijayanagara (the first reports European of these realms) are of great historical interest. In full agreement h traditional medieval literature the author of the Voyage was much more rested in the fantastic tales of the mysterious bird-the "gukuk", which cathed out fire", and similar things, than in the actual wonders of the mal world of India, so unusual to a foreigner. In a number of his reports can find Indian legends (for example, in Nikitin's story of the prince and army of apes, tales in be found in the Ramayana are undoubtedly reflect-He also offers details of their everyday rites-rules for taking food, caste hibitions, the way they give personal names, the cult of the coss and funeral als. Some of the local customs seemed strange to him, but there is scarrely ord of condemnation in the Voyage. On the contrary, we find a lively rest in the life of the foreigners and their religion. He notes that the Indians h "pray like Russians" and "how in monkish fashion". In these first notes a Russian about India there a absolutely none of that arrogance towards the al population which one so often meets in many descriptions of India by stern travellers, and which leaves such an unpleasant impression. As distinct m many Europeans, travelling in the East during the Middle Ages, Afanasy the did not go to India as a missionary to implant the "true faith" and dirate "paganism", nor did he have any diplomatic messages to the Eastern rn. This Russian merchant described with surprese (and, possibly, a certain exeration) the luxury of the Indian grandees, but did not look on it with ious eyes, nor think of conquering the East with all its riches. Vasco da ma's voyage some decades later had incomparably greater historical consences, works by Europeans after Marco Polo's journey sometimes contain less important information than the Voyage Beyond Three Sear, but thanks Alanary Nakitin's inquisitiveness and his friendly attitude towards the abitants, his notes have earned a special place among medieval descriptions India Ilia remark that "in India village people are very poor, but the nobles rich and sumptuous" is very striking. The well-known Russian Indologist linayer wrote: "This precise and precious remark of Afanary Nikitin's we his outstanding power of observation. He divined the real state of affairs old India, behind the splendous he was able to discern the grievous sides of ian life, to comprehend that the gluttering court, the foreign and native billy, the also and home-bred warners lived, enjoyed their pleasures, oled and built up wealth at the expense of that rural population, which med to our traveller to be very poor." This insight is not accidental. A tain democratism of the author can be felt in the Foyage Beyond Three it, where he speaks with the same disapproval of the Russian grandees. The very expresses the desire that "order reign in the Russian land" and that re be justice there Afanary Nikitin was a man of that age when the need for ly of the Russian land was being recognised, and in the foreign country be t himself to be not just a man from Twee but first and forement a Ruman. e fact that the manuscript was taken to Moscow in 1475 from Smokmak, ere Nakitin had deed, pounts to the attention at drew, while ats inclusion in annals (chronicles) proves that the description of the pourney to india was Source Compositions, production of Afanary NA aim, in 1897, I save da Goma

opened the are route to India for Europeans. The Portuguese had a monopol of trade with India, making fantastic profits and arousing the enry of em European merchant and ruler, Interest in the wealth of the Eastern country began to appear in the Muscovite kingdom also, now united and freed from the Mongol Tatar yoke. It is also significant that quite a few foreigners were troall the court in Moscow. The Italians felt the success of their Portuguese and particularly keenly, and dreamed of opening new trade routes to lade at China through Persia and Russia. The Genoese Paolo Centurione spoke about such a route in Moscow in 1520, and in 1537 the Venetian Marco Forest did the same. The Russian diplomat Dmitry Gerasimov caused a sensition Europe by noting the possibility of going by sea via Russia to Eastern letter In 1525 Pavel Jovius, and later on the Italian Ramusio, wrote about the north eastern passage, proceeding from what the "Russian ambassador" in Rone ba said. At the beginning of the 16th century British and Swedish expedition were being planned to follow a north-eastern route along the cost of the Arctic Ocean and overland through Russia by way of the Carpin Ser, and further on through Iran to India. The Russian authorities, obviously, paid tak attention to these projects. There were no direct relations with India at the time and information about her remained insignificant The Nikonorskeil Chronicle states that in September 1532 "to the great Prince Vasily Ismorth of all Rus in Moscow" there came an ambassador from India Khorys-Hused (Khwaja Hussain) and "brought a communication from Babur padshs," rain of the Indian lands, saying that Babur padsha "wished that the great rule Vasily Ivanovich live in briendship and brotherhood with him, and that people pass between them from both sides". According to the chronicle the gra prince agreed that "people might pass between them but of brotherhood p prince agreed that "people might pass between them but of productive him gave no command" for "who knows what he is in the Indian state, aller or local governor". No documents from this embassy have been preserved, there fore opinions differ about it in modern historiography. One opinion is that Khwaja Husasin was a merchant holding a normal safe-conduct from Babut There is, however, another suggestion: that Babur, coming as he did from Central Asia, was simply showing an interest in the far-off northern start that had long had connections with Central Asian countries. In any case, it was extremely complicated to establish communications between Rus and Indus It is revealing that Khwaja Hussam's embassy was en route not less than two years. since Babur had died in 1530,

Great interest in India logan to appear in Russia in the mid-16th century during the reign of Ivan the Terrible (1533-1584), after the seizure of Kats and Astrollars 10 to 1884 the seizure of Kats and Astrahan, long the centres of the Fastern trade. The establishment of trade relations between the realm of Museovy and England also goes back to this time. English merchants, trying to go to India by a North Fastern roat. discovered the Russian market in the mid-16th century A so-called Muscov or Russian company was formed Throughout the second half of the 16th century the further travel unreasonably to acquire trade coules through Rambi to Central Ana, Fernas and India. They hoped to make huge profits after open mg a route from Arkhangelsk via l'aroslavl, Woscow and Astrakhan to Penti and then to india. The Faglish government repeatedly mixed the Russia riders to grant the Simoney company a monopoly of trade with Bukhata

هر

rsia, and India. Other European countries also showed an interest in trade utes to the East. For example, Sweden, making peace with Ivan the Terrible, chided in the treaty a paragraph about permitting Swedish merchants to ive in the Far Fact via Russia. The Italian Giovanna Botero affirmed that but route to India was through Russia, but the Russian tear would not it is used. The Russian government encouraged Eastern trade. It simply d not want to hand over the profits of this trade to the English and other regners, counting on setting up relations with far-off Eastern countries for In 1557-1558 a petition was made by the merchants of Khiva, Bukhara Samarkand for permission to trade in Astrakhan Indian wares reached owow mainly via Penia, and foreigners reported that the Russians used an ormous quantity of spices, especially pepper. One of the Italian sources 1553 speaks of Ivan the Terrible as having a particular interest in the search r new routes to India, In 1557 a special mission from the Moscow merchants ne arnt to liormuz, a city on the east from the Persian Gulf, and at that ne a centre of trade with Indus. The 1595 draft treaty with Iran provided Russian trade through leanum territory (obviously with India)

flusas had no ufficial relations with India in the 16th century, nevertheless dividual Russian merchants reached India. The English traveller, Ralph Fitch, ard of Russian merchants at India in the 1580s, and in the 1590s a Russian rchant, Leonty Yudin, lived for nine years in Bukhara and India "in order trade". Indian merchants also appeared in Russia, and there is explence at at the close of the 16th century the Russian ruler floris Codunov gave em has protection. A bronze wessel with an Indian inscription in the Garwhit script, found in Onk (Southern Urals), possibly dates to the 16th ntury it belonged to the punds libolatingh, endently a sich engaged m ede in this area We know of the unsuccessful voyage of a flengali merchant Russes with a cargo of silk. By the end of the 16th century Russian-Indian ale relations were being established with difficulty, but in the \$7th century ry became firmer and more regular

in the first half of the 17th century a certain proportion of Indian goods a hed Russia through English and Dutch merchants who brought them to surous from Arkhangelal and Rholmogory Gradually Russia's Lastern ale expanded Textiles, perceous stones, morner and medicines from India can be come in through Iran in large quantities. At this time Iran starif was ving the commiterative influence of Indian trading capital. These were ecoloes of Indian merchants themsands strong, living in its large estars, such as fahan, handsher and hiras & whole arthorh of Indian colonies interuncerted by bland as well so business relatering encompassed territory from teneraris and the Campian was in worthern ladas. Here the wars and med descriptions of the averaged Troubled Times Indian merel arts from tatorous and from approach in Autralian between 1615-1614. Ex the found of the 162's a number of them had withed these permanently her also traded in Karan, Moscon and Laroday! The Fassian government red to less to street factors more bacts and their goods particularly in one In farrakhan the Indiana bond together with the Habbarana Commission nd formans and to first, the permanent indicate reduce to distrailment countries. d of about " persons. They enhance all trade was an engendered to that they and for these commission who has most up alreads in 1649 4 quits remper keeping of the factor of december to compare to die the fact of the factors

out make on E-makken has account and many of these has been paid in Famous Indiang he them names a great part were from the Parch and and he satisfies more if milion has Il said to The Il said grammers print the to I me on Sates & me so I freed be and the conflicts with her dist which had some point stall failure beginned total to be freely bed can't traditional continue to be chorred the program on the continues by condenses on an information type becaused grant the the pertine pertine time. er, same and on the formilled & should describe at ferriture in the question priesed for the properties made called appropriate made from Inches adopting theheates threetendy. The lates colory, chart more with and a enhance in Forms, homeste in Russia manite Fernin and late greats expressed so that the protection of the tage The trade memory of an of the Indiana was consulerable and the treating granually scenario part thousand combles of pools from detire (the folians thousands spoke of yet) thoma ande) There were everen came of Indian merchants being scheided ! the preserve for instance, the wealthy merchant Sutar (or Chutz) profits from themsend roubles from the treatery. There were also state party in Indian grante, for example medicines, Indian merchants also carried on red hade in Russia, leing at times for a number of years in Moscow. There and special house for Indian, Armenian and Person merchants in Grants Lan-According to one decument there were JI findam merchants and threatest monts, one of them a fire worshipper, fixing in Hoscow in the second half of the 17th century

With the help of the Inchang in Astrokhan the Moscow government and counted on attracting Indian eraftsmen-weavers and dyers. The original Protection of the Indiana was consulerably curtailed in the second half of the 17th century after the recept of a number of complaints from Rushing merchants against their foreign competitors. After publication of the live of Russia's foreign and domestic trule (New Trading Regulations) in 1667, 25 tempts tempts were made to restrict the Indians to wholesale trading within the limits of Astrakhan itself, although the appearance of Indian merchan's Moscow in the last third of the 17th century was no rarity. An important source of wealth for the Indian merchants was money-lending, and, puterly to a series of the Indian merchants was money-lending, and, puterly by a series of documents, some of them succeeded in enslaving not only in

local Tatar population but even their own countrymen. The government of Taur Mikhail Fyodorovich (1613-1645) and later that of Tazz Aleksei Mikhailovich (1645-1676) tried pensistently to establish direct diplomatic relations with India. In 1632 a collection of known facts about India was drawn up in the private office of the tase and works by West Lutpeans on the empire of the Great Mogula were translated into Russian. special mission headed by an inhabitant of Kazan, Nikitz Siroyezhin, and a special mission headed by an inhabitant of Kazan Nikita Siroyeahin, morechant from Astrakhan, Vasily Tushkanov, who had often been in Peria, was sent to the Mogul Emperor Shalinhan. In the official document which they carried, written in the Perior Shalinhan. In the official document which they carried, written in the Perior Shalinhan. they carried, written in the Russian and Tatar languages, "brotherly friends and lows" ship and love" was offered to Shahjahan, and it was proposed that "tradin people should pass into both their great sovereign states and carry on trade Detailed instructions to the ambassadors required them to make equirits Detailed instructions to the ambassadors required them to make enquired about trade routes between Russia and India, about Indian goods and their prices and to be in the control of the c prices and to try in every way to praise Russian goods. After their arrival in India the ambassadors were to obtain information about the country, to find

ut how many and what kind of cities she had, about her religion and ascrediers, and also about India's overseas lands with other European tattes. The section of the religion of India many have been connected with the literary grants about her terrain decades later the ambassadors were ordered to retain the enquire not only about "all sorts of goods and trade" and "the four rate enquire not only about "all sorts of goods and trade" and "the four years of human people in India," but also "about Prince Joseph and when it with the present of the war that broke will thin him of the melancy did not reach India because of the war that broke will thin him of the melancy did not reach lands because of the war that broke

out II this time between Shahjahan and the Shah of Persia. Moscow's interest in India became stable. Anisim Gribov, sent to Central tala the same year (1646), was ordered to find out about routes to India from Astrakhan, In 1651 "trading people" of the wealthy Moscow merchant Vasily Shorin, Rodion Pushnikov and Ivan Derevensky, set off to Shahjahan via Persia "on a trade mission" bearing the same documents and commissions as the previous embassy. A plan for an expedition to India by sea was advanced in 1662. Prince Ivan Afanasyevich Zhelyabuzhsky talked to Courland Chancellor Felkersam about the possibility of building ships for this expedition. In 1669, on the orders of the town governor, Pyotr Ivanovich Godunov, a "Register of the Land of China and the Interior of India" was compiled in Tobolsk. Information about India could be obtained from the Bukharans who by this time were firmly established traders in Tobolsk and had even formed an official association of "Tobolak Bukharana". Boris Pazukhin, who had returned from Bukhara, Khiva and Balkh in 1673, was closely questioned in the embassy office about the direct route to India (Pazukhin apparently obtained information about routes to India in the Indian quarter of Bukhars), Pazukhin's information was compared in the Ambassadorial Office with that of Indiana in Moscow, The Russian diplomat Artamon Sergeyevich Matveyev had talks with the Bukharan ambassador and merchants in Moscow about routes to India The Moldavian grandee on Russian government service Spatar Milescu, who was travelling through Siberia to China at this time, also wrote about toutes to India and trade with her,

In 1575 an embasy, heeded by Mohammed Young Kaumov, who lived the "Rohammer quester in Antshaha", was not to Aurangteh in addition in the usual requests made to amhamadors and merchants, Kaimov was dold to heing to Ilunia "negratable needs or small animats and birds which might with down in the Russin state" and also to invite to Russia "repret builders" of store bridges and other sizeable undertakings". The question of routes to Indus was already being put those would like convenient to pother form Antashaha or from Schena Kanamov's embasy government review a new minasy from Russia, Industry by the surchants Compon Milenky, more faminasy from Russia, handed by the surchants Compon Milenky, more fa-

voursidy.

Thus Russian Indian relations were with difficulty set going on the eve of
the new century. In determining routes to India 17th-century Russia frequentto make use of West European Intrasture of end widesee, and abregade the
make the officers in the first property of the processing of th

of the preat propraphical discovered.

O'doubbedly, meeter Ross of the out "discover" India and Rassian Indian United was very limited, which discounter relations began to be set up only bowerds the end of the 17th centure. This was due to propraphical and political contents are well as to a certain but househouse of Rossian's occuland error

1-41

omic development. It must, however, he said that relations between the countries, existing from time immemorial, had never been completely see India's image existed from ancient times in Russian literature and oral to tion. It was formed basically under the influence of Byzantine and oldgarian literature, the Apocrypha and Alexandria, The Story of the hi Kingdom and translations of works going back, in the final analysis, to dian originals India seemed to the Russians to be a country of fabulous to and ancient culture, populated by fantastic animals, and lying at the edp the world, near Paradise itself. Legends about the Brahmans came to Rus whole series of literary intermediaries. In medieval Rus these people, dating shed by unusual piety, justice and devotion, were considered to be Christ or near Christians. The Brahmans, and perhaps all Indians, were reputed to distinguished by unusual justice and to lead a blissful life. Features in Russian image of India, going back to ancient tradition, gradually gave wit information provided by contemporaries and eye witnesses. Russia's attra to India was determined not by an urge for expansion, but solely by a dear develop trade that would be advantageous to both sides. Russians ble Afm Nikitin, finding themselves in India, habitually displayed an unselfish intergoodwill and a friendly attitude towards the country and her people.

## 2. Knowledge of India in 18th Century Russia

During the time of Peter I (the Great) 1669-1723, in the first quarter to Eith entury, Russia was rapidly changing, In the war against Seveless gained an outlet to the Rubic and a number of corterens, and are regionally on the control of the cont

A desire to ensure quick economic development led the Russian government to turn to the hast with renewed energy, to search persistently for relati trade routes to the major Fastern states, including India, Fyodor Saltyhot propert of 1714, "()n Additional Revenues for the State" contained propint for wearing a Northern Sea Route to India, and for building fortremes in the and the setting up of trade route to India, and for building tortrenes and the Mongola. I rom thus "the state could expect great profits such as England and Holland obtain from there. In 1715 the Russian embassion in Persa Aren's of maky was ordered make enqueres about trade routes to Indu, and 1716, on the personal order of Peter I, the famous expedition of Pro-Alexander Behowsh fherhandy set off for the Central Assan states for here several people in this expedition, headed by lieutenant Argust Another, who were to comtinue along the Amu Darya to India to find of "about ope to and other goods." The main task given to hotal 10 to fail must be ladie by water and to draw up a map in the hope of stablished draw up a map in the hope of stablished derect communer storms with India prarches were made in the Ambanaher the afternoon for old documents relating to the 17th-embery embants The information combined in earlier duraments was compared with the life

Western publications about the Great Moguls, and with information from Eastern merchants living in Moscow. Peter I also organised an expedition by sea to India, In 1723 an expedition under Vice-Admiral David Wilster was equipped to be sent to Madagascar and then to "set forth on a voyage to East India, specifically to Bengalen". Wilster was commissioned to conclude a trade agreement between Russia and the Great Mogul state, and also to buy timber "for a sailing vessel". However, neither Kozhin nor Wilster was able to attain his goal,

Plans for organising Russian-Indian trade were also made after Peter's time An anonymous plan of 1727 reviewed caravan routes from Astrakhan to India via Central Asia. In plans made in the 1730s Ivan Kirillov proposed a route to India from Orenburg He tried to found an Indian trading colony in Orenburg, inviting Indian merchants from Bukhara, and a certain number of Indians evidently did arrive in Orenburg in the middle of the 18th century It is a known fact that at this time prices of goods in Orenburg were quoted not only in Russian roubles but in Indian rupees also. From time to tune plans made by foreign entrepreneurs to set up a special company for trade with India, were examined. At the beginning of the 1750s the governor of Orenburg, Ivan Neplayer, tried to organise a company of Russian merchants to trade with India and the Central Asian khanates; however, the government appeal aroused no enthusiasm among the Russian merchants. The famous Russian scientist Mikhail Lomonosov was occupied with the problem of a North-Eastern passage to India in the 1760s. At the same time fresh attempts were being made to set up trade with India via Siberia and the Central Asian khanates Finally, in the 1790s, the organisation of a special company to trade with India both overland and by sea, through Madagascar, was suggested several times, but these

plans were not destined to be fulfilled at that time.

The idm of increasing trade with India through the medium of Indian merchants themselves, already permanently settled in Astrakhan in the 17th century, was incomparably more reliable. Beginning with Peter the Great the Russian government pursued a protective policy in relation to trade with the East. Peter himself visited Astrakhan in 1722 and received the doyen of the Indian merchants-Anbu Ram In a decree signed by Peter I the Indians were given rights to considerable independence in property dealings. They were to decide matters of inheritance for themselves, "according to their law and rights", and "governors and other rulers" were ordered not to interfere in their "affairs". This decree of Peter's was strictly observed by the Russian authorities throughout the 18th century. The Indians received permission to engage in retail trade beyond the boundaries of Astrakhan. They expressed a desire to trade not only in St Petersburg and Arkhangelsk but through these cities to set

up relations with other lands.

The 1720s-1740s were years of flourishing Indian trade in Russia. The anhual trade turnover of the Indians during this period sometimes exceeded 100 thousand roubles. By the middle of the 18th century the Indian colony in Astrakhan numbered about 100 and there was a similar colony in Kithyar on the river Terek. In some years the number of Indians laving either temporarily or permanently in Russia reached 400 to 500. Some of the Indian entrepreneurs possessed large fortunes. According to documents in the archives, for example, when the Indian Sukhanand died in St Petersburg he left a fortune of 300 thousand roubles. A large number of documents concerning the

business activities of Indian merchants has been preserved. The married documents in Russian have already been published but the account bett

the Indians themselves are still awaiting research.

One can frequently determine the family and trade relations weath." pation and family status of Indians living permanently in Armin and are well known by name. They formed an association, and as always as enjoyed considerable independence in the conduct of their interes and In addition to merchants the colony included various other peryle proand, possibly, artisans. In Astrakhan, and indeed not only in that cit is were also Indians with religious rank-Russian sources assaly caled it popy-priests. Obviously they were Brahmans, Wealthy Indian protes sometimes took Brahmans with them on journeys to Moscow and Still burg. The colony always had a number of "hermits", bring on the chart their fellow behevers. There were three religious meeting houses in the bolt settlement in Astrakhan, and in spite of the fact that il times the kes pair chief expressed his dissatisfaction over the Indians performing their relevant rites in the centre of Astrakhan, they were, apparently, is no way impaid In this respect the Indiana in Russia were in a much more favourable publishes than, for example, those in neighbouring Persia. If was primarly indust be Persia who came to Astrakhan and they traded mainly in Ferum and sol & Indian goods. There is, therefore, no need to overestimate the role of Astrakhan colony in Rumian-Indian trade; however, the colony believe with India were not broken off. A number of the Indiana lived only fit a beauty m Astrakhan and then returned home. Quite often Indian trains to Labrakhan for the returned home. Astral han for a short period, finding living in Astral has strain share it their executions and performed their rices and regularly sent plus in the recommendation in the strain of their rices and regularly sent plus in the strength of their rices and regularly sent plus in the strength of their rices and regularly sent plus in the strength of their rices and regularly sent plus in the strength of their rices and regularly sent plus in the strength of their rices and regularly sent plus in the strength of their rices and regularly sent plus in the strength of their rices and regularly sent plus in the strength of their rices and regularly sent plus in the strength of their rices and rices and rices and rices are rices and rices and rices are rices are rices and rices are rices and rices are rices are rices and rices are rices are rices are rices and rices are rices are rices and rices are rices are rices are rices and rices are ric prome centres in India. In the USSR collections of Openial manuscrips are Indian at the Collections of Openial manuscrips are are Indian religious fersts from Astrakhan, either beought from India of open in the endowy threst from Astrakhan, either brought from tout as he's broken and former descriptions of Indians in Astrakhan, make by he's means and former to the former of the second former to the former of the second former to the second I muse and knowin travellers, have also been preserved They described meadontally, are important because they are, in many respects, relable and sace of the many and way of life of the incliana.

Fo the end of the 1750s the Astrahan colony begon to experience strict. defending. The first cases was that the acops of the robins a talent of a command of the robins at the second of the robins at t arcamend for by ste chain relations with aimler endones in Person and me and alway the chain relations with similar endones in Person and me sea after the morries of hale than, then was "great encloses, deletion and the many than the man and the second seasons and the second seasons are second seasons." and manage " " " her heighers the Inciano in Person," eine ime dicament, " if he heighers the Inciano in Person," eine ime dicament, is he little trade three no Penns " in milities, the centre of the katers this & Ranna had began to shift from Astrohhad be frenching began thange and don bankan plane in mill from Antechhat be Creating Version that a like the bankan bankan in ladie beyord wheth was coming more and more unit

is assumed annium proprient laules on the 18th contrary but so the 1 "1/2 had Emman described lades in the 18th contact has in the 1 to a to beam a wood a member the Homes on Bestate chips, made a war made of the Homes onlessed and contains ordered by to these sides of the hand that would be awful by Hamson leaded talk and and a from of a nandaloused rheamer Modeliges on This of Property was dear is not a marry discrepting indicates Meldingman "hills of higher and little as a marry discrepting indicates, as it has, graphs destricted to here a record the color and the values of process and entered of a nationers of more address above to the section of the production and produced the first deliberation and the section of the first deliberation of the section of the sectio these of a Assessment on the Assessment of the A

interesting from the historical point of view, for example, accounts of the uprising against the British in Bengal, reports about the mutiny in the army at Patna, etc. The travels in India of Nikolai Chelobichikov, a merchant from the small Russian town of Trubchevsk, also belong to this period In the 1770. a Russian ensign, Filipp Yefremov, born in Vyatka (now Kirov), who had been forced into slavery in Bukhara, was obliged to return to his native land via India. In his notes, first published in 1786 and running through three edi tions during the author's lifetime, Yefremov tells of what he was able to see in India. Nevertheless, visits to India by Russians were of a chance nature, and the notes of Russian travellers made at that time claim no scientific accuracy it description. The visits of Indians to Russia were of a similarly chance nature (excluding, of course, the Indian trading colonies). Thus, for example, the Russian embassy to the Far East at the beginning of the 18th century met at Indian hermit from Madras in the vicinity of Selenginsk, in the Trans-Baska region. During the reign of Empress Anna Ioannovna, eighteen Indian elep hant-keepers in St Petersburg looked after the elephants given to her by the Shah of Persia. There are reports of a journey by an Indian, Pranpuri, to Astrakhan, Baku and Moscow,

Academie science atone in Russia in the 18th century. Oriental antiquities began il be collected in the Kunshamera (coloine) of control of our district of our footiest of our footiest of our footiest of our footiest of the reign of Peter the Great. The SI Petenburg Academy of Sciences as Gausded in 1724 and among its members in the 18th century were several specialists on the history and languages of the East (mainly of German desity). Aertica of scholarly works estigate to faith was published in the 1730s.

As easy as 1724 Danil Messerschmidt, during an exploratory expedition of Scheris, got to know an Indian merchant and took lessons from him in Indian languages and scripts. This merchant was a native of Delhi but lived permanenty in Irkushi, had marcied in Russia and was haptized a Christian Messerschmidt learned to read, write and apeak a brite Itindi, and un addution to the spoken language to also got to know some Sansten. From the dictation of his Indian teachers he compiled fist of sances of plants, birds, and animals in Indian languages. Notes on the alphabets and paradigms of decirnious are preserved in his papers (not only of Indo-Aryan languages but also of Tumi).

One of the first scholars in Russia to work on Indian languages was the Orientalist Professor Georg Jacob Kehr, who was already interested in Indian larguages and scripts before his arrival in Russia. He studied practically all the works on this topic that were available in European languages at that time (Athanasius Kircher, E. Reland, Bartholome Ziegenhalg and others) Letters to him from India and Ceylon are preserved in Kehr's archives, and in particular a long letter from one of the founders of European Indology, Bartholome Ziegenbale. They also contain several exercise-books with recordings of the alphabets of Indian languages, lists of words, paradems of declensions and conjugations and translations of texts into various Indian languages (Bengali, Tamil and others). In 1733 he made the acquaintance of an Indian from Astrakhan called Sunghara (Suhara), hving at that time in St Petersburg. Sunghara had been haptised and had received a nobleman's title (he was called Pyotr Ivanovich Sungur in Russian). There is among Kehr's papers an succession case-book with notes of the lessons he took from Sunghers, who taught him not only the Devanagari alphabet but Landa too, which was used by the In-

dun merchants in Astrakhan for keeping their accounts. I mer the poof sunchara hehr assistmently studied the grammar of the goden be (endently a Vultars dislect) In addition he studed Indian movement the numerical cryptography used by the Indiane) and also compared of words on different topics. In a number of instances in hand pa with Indian geographical nomenclature in Greek and latin texts about and also quite consistently recorded the similarity between lodes # event Greek worabulation. It was precisely with the makem of min retir

morts that work in the field of comparative languistics and sandard of bram. It was through GJ hohe that Academician Thoughal Sieghed Born as know "unghara and took lessons in Sandrat from him Informative

the field of Sanskirt appears in such of Baver's works as History of the live For the Arrest on, and an article on "Brahman, Tangut and Ungolish has I american Them were among the first fundamental morks in the are the are a meritage and arrived the secondary in the lates. toward town most excepted for it was bound up with the extenses of these females of Romas and the strengthening of her ties with threats it Conformation Prints Pallan also recorded Indian words in Latellan monthly and anties at the end of the lifth century pleased a sea to m Lagrange makes Pollons Composition Politicenter of Book face a make and amparement about Constant Herefooders, Bergalt and Multant at

as the fi-large found. Malor alone and "sughafeer languages. The presidence in presented the Hisman public with the latest most and I promount streamers on India For example, a Vicer and Search 11th tion and a various on the Houses, Hobits, Language, Fach and Pal of

of the bearing was published in 1 '110 II was a translation of the french of and a monde he has named from meetern to its been, on the hant of the job An in man a 50 ht hummard haven beginked to the end of the frick on the results of the state of Herman and Separate and the state of the state of Herman and Separate of Herman and Separate of Herman and Separate of Herman and Separate of Sepa Stores had by milb then some of stee fring the presentation of finds between

we made to make any more mysterical the present the man the fourt by Waltion is a foreign of towardeline of Hespital Limited and the bone weight be With there a viery exercise has made his the control of the large of area.



William Jones and his associates arought in the Oriental literature, rigin to philosophy humanistic ideas common at all mankind. The first texts to be translated from Sandrit, such as the Bhagneadgita and Shakunda, the arts by Kalidasa, attracted wide attention in Europe precisely as evident of him wisdom, and as examples of literary maturity. They arred as important to of the 1st as of the idea of the unity of manhind. Translations into English were son idlowed by retranslations into other European languages. In 1788 a Russil translation of the Rhagmardeita also appeared, Il was called Bayustatis Conversations of Krishna with Arjuna with a Commentery. Translated but the original, written in the ancient Brahmin language, called Smith, an English and thence into the Russian language", It is typical that this tradition came from the university press of Nikolai Novikov, who displayed a most bray interest in India. A few years later, in 1792, there appeared a partial transition Into Russian of Shakuntale, which called forth the same enthasiastic comment In Russia as in Western Europe. Its Russian translator was the outranded historian and writer Nikolai Karamzin. In a pecface to the transition reliabed in the Moskorsky zhurnel (Moscow Journel), he emphasied the the creative minist. creative spirit does not live in Europe only; it is a citizen of the Universe, its is everywhere a man; everywhere he has a sensitive heart, and in the minu of his imagination he holds both Heaven and Earth", On practically every put of the drama he found "the greatest besuties of poetry, subtle leging, at the quisite and ineffable tenderness ... the purest, inimitable nature and great mi He compared Kalidasa to Homer, the greatest poet of specient Greece, in the tion to the pure artistic maturity of the drama, Karamain also noted that a gives a better understanding of ancient India, "of the characters, customs and usual practices of her people".

The treasure-house of ancient Indian literature had thus attracted the attra tion of outstanding Russian writers very early. Hawever, because of the absence of direct ties with India, Russian society had to be satisfied in by main, with the information it was possible to obtain from Europe, thely from English at the information it was possible to obtain from Europe, the state of the contract of th from English publications. But by the close of the 18th century it was metabolic content of the close of the 18th century it was metabolic content of the close of the 18th century it was metabolic content of the close of the 18th century it was metabolic content.

study of India in Russis belonged.

Lebedev's life was unusual. He was born in 1749, available evidence sugests at he was to be a superior of the that he was born in Yarodayl. His father was a clergyman and for some the worked in St Patrolayl. His father was a clergyman and for some the was nom in Yaroslavi. His father was a clergyman and for some body learned to read and write only at the age of 15. From then on he begs to study music and after only at the age of 15. From then on he begs to study music and after the ball? to study music and after a few years became a professional musician. in he went shroad, to Naples, in the retinue of the well-known noblems use music-lover Count A. Razumovsky, and then played the cello in a number of European capitals-in Vienna, Paris and London, In 1785 he arrived in bladers on a ship of the Control of the Co on a ship of the East India Company and lived there for two years, dust which time he on a sup or the East India Company and lived there for two years, our-which time he pre-concerns according to a contract made with the governor of Madras. Being keenly interested in India he tried to learn one of the spoke languages of Southern India, which he called the Slalabar popular india, which he called the Slalabar popular india, probably he had in mind the Tamil language. At the end of his contract the traveller set off for Calcutta. Producty he had in mind the Tavill language. At the end of his contract-red for a for Calcutta Pripage by the urge to add to his store of know fully for smarps and people. Tripage to the urge to add to his store of know fully for smarps who could teach signate a long time searching sancors began his studies under Golds Nath Disa The scholer gas lain leasts.



brought against its owner, which, in the end were acknowledged to be lastbut which undermined Lebedev's health and merres. He wrote about his prothat "melancholy is more upsetting than the am's heat by day. Deprethis fortune, disillusioned in the possibility of his activity in Inda, list of set aution at the businessmen of the East India Company and the who rese

of much-vaunted British justice and administration, Lebeder was obligit leave Calcutta in 1797. After many misfortunes experienced on the way, after a forced sty South Africa, the traveller turned up at the Russian legation in Lordon is twelve-year stay in India was over. In London he tried in have his worth India published. At first it was planned to publish "A Collection of Bental and Indian Tunes". A notice of this appeared in the Mostorshipe widown (Moscow Gazette) in 1799. In 1801 he succeeded in having the Grands of the Pure and Mixed East Indian Dialects printed, one of the first further grammars of modern Indian languages. For students of the Calcutta date of Hindustan; at the end of the 18th century this work will sever but it importance. It is no accident that it has been republished in independent India In 1801 Lehedev managed to return to St Petersburg where he was prea post as a specialist in Indian languages in the Asiatic Department of the Foreign Affairs Collegium. In addition funds were allotted for the public tion of his scientific works. The first printing house in Europe to have pe of an Indian language (Bengali) was founded in St Petersburg in 1802. Smile printing houses in other European countries appeared later, as, for every Charles Wilkins's press in London was opened only in 1808. Lebelet has been continued in the continued on the continued work on India entitled An Impartial Review of the Systems of the East had Brahmas, Their Sarred Rites and National Customs was put out in St Priva being in 181). The first half of the book told of the mythology of the indet their commissione corrections and beliefs. The second part was devoted to detailed description of the Indian calendar and astronomy. The just be was primarily about sacred rates, temples, popular customs and festes lateresting features of the sacred rates, temples, popular customs and festes lateresting features of the Indian parmas and easies were contained here was an available were contained here were on explanation of the origins of those outside the casts system was prohe are the moure played an ineignificant part in the book, its base many house from the author's own observations and oral information from he is gain frameds. As the seroed of a man who had level in finite for many year the day a back to of agenticance even today. The affection is finite for many year.

The means an assufficience even today.

The major former of interpretations of fadion myths and expression interpretations of fadion myths and expression are not trained by the author cannot, of course, but lakes strongly some new trained in a remainment that come has been as the former of the course of of the c

all from that of the Christian Mother of God. He finds only one difference-Kali's face II black. The book contains reproductions of Hindu religious images, basically of Durga, and allegorical interpretations are given to them. Her Feast Day is even celebrated in India, he notes, on the same day as the Christian Orthodox Church celebrates it. (Reading this, one involuntarily remembers the traditions of ancient Russian literature, where the Indian Tear Ivan and the Rahmans are likened to the Orthodox Christians.) Leheder compares the Hindu dharma (dhormo) with faith and the Divine Law, and the cycle of rituals (Samukaras) with the five ceremonial anointments. He considers the various categories of Indian Brahman priests to be comparable with the hierarchy in the Russian Orthodox Church. In his opinion likewise Indian temples are in some respects similar to Russian Orthodox churches. All this is not simply an attempt to explain unfamiliar beliefs and customs to the Russian reader by comparing them with those familiar to him; for the author the closeness of Hinduism to Christianity is deep and in no way accidental. It can scarcely be explained by the legend of the baptism of India by St Thomas. According to Lebedev divine truths were revealed by the Creator to the Indians just as they were to the Christians (and even earlier, insofar as India is considered by him to be the cradle of mankind). Likening the Indians to Christians gave the Christian believer the chance to escape religious intolerance. Lebedev writes that the Indians in no way resemble idolators, they "recognise one true God, and earlier than many Europeans kept Christ's law, the only distinction being that they more or less retain pagan superstitions, which even today, not only with them alone, are not entirely cleared away". A monistic interpretation of Indian religious philosophy and the bringing of it closer to Christian philosophy was not peculiar to Lebedev alone, but was shared by many representatives of European culture of the time as, for instance, William Jones, It was probably to be found among the Bengali intelligentais with whom the Russian traveller associated. A little later these ideas were developed in the works of Raja Ram Mohan Roy.

Islader writes a great deal shoot the ethics and customs of the Indians and take of their pitty, their observance of fasts, their cleanliness and didness, their services to drunkenness, bloodshord and mest-eating, the sacredness of their carth, and the upbringing of children in the Law of God. He emphasiase that "Indian manners and customs are not governed by any sort of supersitions (great), but are based on preclation and a productual regard for rules,"

Defining the Indians, Lebedev criticised the assessments of India and options on the action of the a

culture to India as they did rum and depravity. "With all the opposite of tyranny carried out on them, with all the temptations put before them, by (the Indians) retain an inflexible piety that is worthy of imitation."

Lebeder emphasises that the study of lindis there gamed is a movel of one country and the British are not able "without the bely of others." Proteste the mormoust which the Creator implanted is how with a basis in. The British must put aside "their stupid pride insuling in themsire, and "have been been able to the British must be able to the British must be where the best of the British must be where the best of the British must be where the site of the British must be subject to the British must be subject.

In beder saw the aim of his own work as the cration of what woll recording the interaction of what woll recording the interaction of the control was a simple between nations, and are the interaction, and trailing the common weal? At the same has be dever and a situation, naturally, to his own country, Russia. He true to provide the matter land by making it better acquainted with histe advances to he native land by making it better acquainted with histe at the control of the control

It was our only Indian antiquities and marrels that attracted the Rosser a boder I now being of finite seemed to him to be countied "not purely for the make of moting. He speake of the describility of continuing the attempt. name and me dering the truth of Feter the freeat and Catherine II, he set at whom ordinaring with India I shorter considered that at the beginning of the The sustain greates intercurre between Russa and India is summing at Tor the breefit of raid and prosperies Roman the freed in get in know or home the had an property and property to the tire in far information mount the penalton who had artiful there at vacuus times I shorter's with he become and Amount provided with a shirt chapter containing drawithm of the worth of feder her puells, emented for History, which were brought the forces the shore of lacto a trade with other state (flusion great, park my home on t anopo are also menturated). He ends has buck with the world Y Aron u borly you may amon't provide to the bear with the profile of den hannig mit ihrem den einebene whinte feierignere auppily un ihrengt se mer neme homeren the sies of establishing direct trafe priatume with fact within in Misson phone which were constantly desert trade ordering with his firm described the proposition of Remondration trade to I shortey priested to be mornes at margar to ad that M amount floridat, while were not already property of Ortogen für fie merimenn merne bemieb

more had as to the Shall had not computated and evident for a limited strength for a limite

or dissue monome and arrige from one to provide of Futern last a monome and arrige from one angle for the dissert of the same of the same

arrive the me concerned if it remain befoligy and many of the e-All

were not printed. An Importial Review soon began to seem obsolete in compamon with the works of other scholars which appeared as a result of the success of the rapidly developing European Indology. At the beginning of the 19th century the educated Russian public read about India chiefly in books written by German, French or English Indologists, while the works of their fellow countryman were unfortunately soon almost entirely forgotten. Like the travels of Alanasy Nikitin, the activities of Gerasan Lebedev did not lead to any radical change in the Russian ideas of India, and had no decisive meaning for the fortunes of Russian Indology. There is much that joins Lebeder with his distant predecessor. Nikitin. They were both persons of modest origins and means and neither one nor the other gained any profit from his etay in the fabulously rich India. The many years they lived in India were bound up with various hardships and persecution one suffered at the hands of relipious fanatics, the other was persecuted by officials and businessmen of the East India Company, They both found friends among the Indians, not among the grandees but from the middle class, and after their return home they both retained friendly feelings towards the Indians. Not very highly educated, but very desirous of learning, the Russian travellers left memours fall of the most lively interest in India and sympathy for her people. Their works are important not only as historical sources, they are a symbol of good traditions in Russian-Indian cultural relations. It is not by chance that again and agun, in both Russia and India, attention is turned to these famous men and their works.

## 3. Cultural Contacts with India of the Central Asian and Transcaucasian Peoples

The closest of ties between India and Central Asia (meant here is what are now the territories of the Soviet republics of Central Asia) have existed since hosry antiquity. Archaeological finds, which will be reviewed in a separate chapter, provide convincing evidence of this. The subject of Indian contacts with Central Asia in the ancient past is so vast that it needs a special monoputh. At this point we shall only indicate the most important stages in the erelopment of these contacts.

Archaeological exervations led by Soviet scholars of a number of Stone and Bronze Age cultures in Central Asia have revealed a similarity with cultures chang in North-West India of the same period. Discoveries in Southern Turkmenia are witness to the existence of stable economic and cultural links betrora Central Asia and North-West India at the end of the 3rd millennium BC Groups of Aryan tribes penetrated into the territory of the Indian subcontinent in the 2nd millennium B.C. Spreading out over Northern India and manulating the local population, they made a most important contribution to the cration of ancient Indian civilisation, Iranian-speaking tribes, in the both in Iran proper and on Central Asian tentiony, were closely related to the Indo-Ayan. The latest research by Societ archaeologists contains interesting material. material on the original homeland and ancient magnetions of Indo-Iranian tribes, francas speaking peoples of Central Asia, such as the Bactrians, Kho remuses and Seedura, long preserved in their material and spiritual culture those beaver, which were common to the Aryans and made them skin with

their kindred tribes that had gone South, to the Indian selectional in person with material from franian sources (including Central land) tremely important for the study of Indo-Arems of the lake an in has anderwent large-scale changes in the Habile tire libra good bee the Iranus-speaking population was partially assembled in the fact. among the Turkscapeaking and Modern population of Control last example, of khoresm, it as possible to find beliefs and rections that at part of the treams

tremely ches to those of secjent India These helpfs and restone as the tage from the entities of the original francis peaking population of the The people of Central Loss, in spite of the chance of religion and other ha the continued for a king time to preserve traidmine gigg ha I to be a se Special straining of the first emister of autilities princed and brand and the madria of the let millennium [1], parts of health heal indu and the and drawn data and better the time and the dense of the last tell and the same book i swould become mirrore to tree and the same first see and process were methoded in the to harmonian state Police of me them the Aramed the strong thening of occurring the and the representative and the frameworks of the southy the t-trutt's state and then that I be Silven pla and the frames flactions burgeling gendach in this beil? derine of budgam common to make the extended margin good as parts aid nith night of a the mountain me & towared bean for opera of finested gricipusation there you'll an A als also been proper to more membered with 1 extra 144 in the last of his great man of finite behind of the Messa direct make his nendowed flam do more the former Petring the Period of the being of the where I speak spreak mean in measures mifflen im freib fereit freife ft an (1905)

hours men methods idealed

traulations of Buddhist works as well as fables from the Poncutantra (Kallah en Danakh) have been found, Indian influence can be traced in paintings of example, in Penjatent. The paintings bear witness to the possibility of the artists and their patrons being acquainted with didactic prose works and Indian Pric Bertarte. It should be borne in mind that many aspects of succinct Central Asian culture are still insufficiently studied and therefore a considerable mount of material on Central Anian-Indian cultural ties may be expected.

Inforce to material on Central Asian-Indian cultural lies may be expected. There had wisdestly been a lively trade between India and Central Asia (The There is the Contral Asia (The Contral As

After the Moulem conquest Central Asia became part of the Islamic world is literature came to be written predominantly in Arabic and Persian. There can be no doubt about the considerable influence of India on the culture of the Arab Caliphate as a whole, A stable image of India had already been formed in early Arab literature, and was passed on from one work to another On the one hand, India was represented as a country of wonders, where the most improbable adventures awaited the traveller, and fantastic legends were linked with her, borrowed both from other states and from ancient Arabia On the other hand, one meets quite early in Arabic literature reliable informabon of the prography of India, trade routes and Indian goods, which, obviousy, reflects long-standing and very stable relations between Indus and the Middle East. The second half of the 5th century was particularly important for Indo-Arab relations. Embassics from India came to the courts of the Caliph al-Manaur and the famous Haron al Rashel, Indian echolars were often part of these embassies. A wide acquaintance with Indian Iderature was bring formed in the Caliphate in the 8th century from works translated into Arabie from the Persian, or directly, with the aid of Indian scholars). In the scientific field Indian broks on astronomy were particularly well known, for example, Beahmacupta's treatise, and similarly mathematical and medical works. Didae in works, such as holifah me Ihmaah, were also very popular A multitude of Indian topics and motifs penetrated Arab literature of the period It is an intreesting fact that the structure of the Indian "tale within a tale" served to bean for such ancient texts as the Thousand and One Nights Illarun al Radud's vizier, Yahya ibn Ahaled Rosmaks sent special museums to India to collect medicanes and information about Indian plants, He patronised translators who arquanted the Araba with Indian works on different subjects on intrology and possins, dismatuses and philosophy, shrtner, etc General works were also written at that time, setting out ladar beliefs and customs.

The contribution of natives of Central Asia, connected with India from the immemorial, to this great work was quite aignificant. Yahya iba Khabi'a terest in India is perhaps explained by long standing Indian connections of h family, and it is suggested that his ancestor, Barmak, was a priest in a Bar dhist monastery in Balkh (Paramaka). Indian astronomy was disemble among the Araba thanks to the so-called Small Sindhind (Siddhants) transito by Musa Khorezmi, that is, a native of Khorezm. He also wrote a treate of mathematics under the title A Book of Reckoning Using Indian Figures, bor which Indian mathematics came to be known not only in the Arab East, by in medieval Europe also (thanks to a 12th-century Latin mandation). But dad and Damascus, the cultural centres of the Caliphate, were the meeting place for Indian and Central Asian scholars,

By the beginning of the 11th century a considerable amount of information on India had been collected in Arabic scientific works, including the of scientists living in Central Asia. Thus, the famous scientist Ibn Sina in be work The Canon of Medical Science makes frequent references to India medicines and methods of treatment. He undoubtedly knew the 8th-empir

Arabic translation of the ancient Indian Caraka-samhita.

The most remarkable page in the history of Central Anian-Indian colors relations in the Middle Ages is bound up with al-Biruni (973-1048). Birmi we by birth a native of Kiat, the chief city of Khorezm. Throughout his life by regarded himself as a Khorezmian, saying that in both the Arab and the Persis tongues he was a "atranger". From his earliest years he displayed an annual thirst for knowledge. In his many aided scientific works one senses a knowledge of wide area of literature in many foreign languages; not only in Arabic and Persian, but also in Sogdian, Syrian, Hebrew, Sanskril and possibly classic Greek. This interest displayed by Biruni in the literature of different people in the original speaks not only of the great scholar's conscientiousness, but also his complete lack of national or religious prejudice which would interfere with scientific research.

Biruni spent his youth in Khoream where he took part in political his and where he developed as a scientist. He apparently showed an interest in India early in life, for his encyclopsedie work Chronology of Ancient Nations revel a profound knowledge of Arab Persian scientific literature on India la 101 Ahoream was conquered by the troops of Mahmud of Ghazni and Bruni was taken away to the troops of Mahmud of Ghazni and Bruni was taken away by the conquerors, Mahmud of Ghazni and purel toors and personal design and

hach away by the conquerors, maintain us chosen see and occupied part of her territory.

Fundantly the scholar from Khoream accompanied Mahmud's solden.

Fundantly the scholar from Khoream accompanied Mahmud's solden. the valley of the Kabul, to the Punjah and Multan, and hved for a long bit m India in the fortress of Nandra he made a surprisingly accurate calculation of the Larth's radius Some of his most important conclusions antispair musicrn scientific knowledge about the geological past of the Indian subscribent, had no ledge about the geological past of the Indian subscribent. ara t. I inding himself in india as a result of Mahmud's conquest, Baran was an endower but a representative of the conquered population of Khorani better that a representative of the conquered population of Khorani, is position under Mahmud was not entirely independent. He could not understand of Anorethele and Particles of Mahmud was not entirely independent. He could not understand the duplayed artificial of Mahmud a "holy" ware in his works. According to he daptayed oriflem interest and deep propert for the conquered nations and

Farnas best haven work in his Interpretation of doctrines permany by the Indiana, accepted as reasonable as repudiated, called for short Kitch of ind (Book of India) and finished by 1030 A.D. Even before Biruni, Arab ience had shown an interest in India. Among his contemporaries there were, cording to him, "many zealous admirers of Indian science". In some of their orks, which have not been preserved, they conducted a dispute with the dians on a number of religious and philosophical questions. Incidentally, cording to Biruni, the information about Indian religion and philosophy ontained in these works was not distinguished by authenticity. Biruni set bout his elaboration of the topic with characteristic thoroughness. The ell-known Russian Orientalist Academicism Viktor Rozen described the ook of Indus as a relic "the only one of its kind, having no equal in the hole of Western and Eastern literature, both ancient and medieval" Similar Principles of the Book of India are frequent in scientific literature. The content the Book of India is considerably broader than might be expected from its de, It is an encyclopaedia of Indian religion, philosophy, science, hterature, astoms and rites, and represents a quite comprehensive collection of the paracteristic features of Indian civilisation, In the Middle Ages, no other musation, neither earlier nor later, had been described so thoroughly. In rder to carry out his stupendous work Birum studied Sanskrit and read such arabrit texts as the Bhagawedgata, Petanjala and Gaudapada's commentary on amkhya karika. He frequently refers to special astronomical works-Siddhanu, and also to Puranas (Vishnupurana and Vishnudharmostara). He had to ercome a great many difficulties in order to complete the work: the study the language, scarching for and reading manuscripts was a very complicated rocess. Biruni wrote: "... Without stinting, I spent, as far as possible, all my forts and means on collecting Indian books wherever there was a possibility finding them, and I sought out everyone who knew where they were to be and." One of the most serious barriers was that of lack of understanding chieren different civilisations—the representatives of Islam and the Hindu holars, In addition, Indian scholars, Biruni's contemporaries, "grudged their howledge" and "guarded it extremely scalously from ladians not connected the sciences, to say nothing of others". They regarded at as "inconcere-

the that represents its say noting or source a superble that the representation mich possess knowledge or servace. The day of the representation mich possess knowledge or servace comes about for direct and religious representations and all foreigness the representation of the representation of the representation of the representation of the retrieval of a stranger religion and the accuracy of transmission of mice encation of a stranger religion and the accuracy of transmission of most orcession of a stranger religion and the accuracy of transmission of most or-

cated tenets of Indian philosophical theories are striking.

-447

In wood knowledge of component was to be the case that were you and a distributed by the case of the c

with the achievements of the Indians, but also from Arabic into Sed thus acting as intermediary between the two great cultural trafficers Book of India and other works of his contain, from time to time, entries some Indian scholars, of their vanity, excessive resort in Revelation is the to magic and spells in practice. But this criticism is glwave well founded t

purposeful, and does not refer to Indians in ceneral but in the prede by mans making use of the superstition of the people, and to the smorth of doxy betraying all that is best in the ancient cultural heritage of India Bot preserves a surprising, scientific impartiality and respect for ladis recent describing customs and views unacceptable to Moderns, lie does not in describt or rideale the strangenesses of a different culture, but in underty if an fully as possible and extract what is most valuable in it, "I do not not to accept truth in whatever 'mine' I might find it." In sure in the page Pierrai continues the traditions of the best representatives of Arab server an Fearthaber. It is feasible that this tolerance was nurtured to some HH by the conditions in khoreem, the outskirts of the Modem world, where him ent cultural traditions marged. in interest in India and knowledge of the country can be felt in all h works In Parmacognosy llimini puts forward several handred Indus tem met extreme minustron for indian doctice, who "make ampringly tom. diagrams. Ha Harrafuge similarly gives the Indian names of stone to a more more property amplier similarly gives the Indian hames of maners and per home is a lost of his works, which he compiled c. 1011 All, names of air then twenty wests, directly connected with India, are given reason but The rong of mireday and on methods of calculation contained in the fraket

militian in measure to the questions of indian announces and Kahnel who does its translated an Indian treatment diseases and the philosophysical be I street in the "thereties from bunde", as Indian narraire shout " been beties and a l'outes on bounders of the lecture in the best been on a and a as proposing to make a new translation of the Perceionre because mis at them weeks have merered, some were found only president and once me it was them has easily past logues, beyond later fresh manners of the To have a me a matter near early past loguer beyond later Arab murre my let and the area and a matter and leading the opposition in anticontrolly explained by the let and there a mere rea on out hours forth of lades life and culture maje beid to an and towns .



ancient gods were transferred to Christian saints, for instance the feature Vahagn were transferred to Saint Karapet, and so on. The resemblant tween ancient Armenian and Vedic mythology can be explained to some et tent by their common Indo-European origin, but chiefly by subsequent and Iranian influence on the Armenians. A specific problem is posed by the be that in texts of the middle of the 2nd millennium B.C. connected with the Hurrians one finds Aryan vocabulary as well as by the possibility of the my tion, across the Caucasus, of a group of tribes close to the lede Arreid India. Aryans of the 2nd millennum B.C. could have left their impent on the ancient cultural traditions of this region.

In the middle of the 1st millennium B.C., Armenia, then part of the rate of the Achaemenids, could have had direct contacts with the ladus satisfies of Persia. These contacts were preserved in the Hellenistic period abo. The is a legend in ancient Armenian literature of an Indian colony in the America region of Taron. The History of Taron, attributed to loann Mamilonen, to of two Indian princes, Demeter and Gissanah, who fled from India and armed in Armenia via Partice, Demeter and Gissanah, who fled from Issua and as anah as gods, would seem to have existed practically up to the class of the 3rd century, that is up to the conversion of the country to Christianity In hustorical authenticity of this tradition is doubtful as the name Demeter & clearly Greek, and an Armenian etymology is usually found for Ginanah, had the less, tradition persistently couples the origins of the Mamikonyan land with this colony, and as yet the possibility of migration to America both orth-Rest India or from neighbouring regions, for example, Grarco-Bartia cannot be estegorically discarded.

A written Armenian hierature began to appear after the Christianastru of the country it contained information about india, basically borrowed in ") run and Greek literatures. Among the earliest relica translated into tree man we meet the Physiologus and the Romance of Alexander by persals Callathenes, that is, works popular with other Christian nations than the Maldie Ages and containing information about India. However, are ret tree man laterary truts sometimes also throw light on the political hatery and prography of India on those days, deaving on Greek, Syran and possible towns are a The Armenian historian, Worse of Rhoren (Ste central) of the confirm of the confirmation of the confirm of the conflict of Khuser and Arlashir on the Indus fronters and of the selections list and leaves and Arlashir on the Indus fronters and of the relations between India and the Sassanida in the Unitary Another builded the assentials in the Unitary Another building of the same person, I have, reports on the spread of Christanity among the h mekana and on to locie b reference of the spread of Christianity among by bound and on to locie b reference of the Kushanas is also bound in the west. by I out as of Eyantam and other Armenian authors of the mabile of the

benefiting of Transparance art off for India together with Byzantani t marging narmons of trees, "fraudier o Ante" descriptions of route to indihave been preserved they reflect aleas of fedic typical of lete traces k ma and out - E rountage hierardam, and sell of the procuses times of indee and her amounts beginning the property of the previous stones of inde serport, as one fact the property of the blessed propin form are the serfacts, as one fact the property of the blessed propin forms are the serand april. The blessed and not with their their set of the decompany, and assistant as a continued in the The senter present
to lead a price of the senter present. Congress, now attributed to Answers of "head In the descriptor of lead ground a same had be the real amount of the ch. In the description to tion he Bid immander water. To on ones, one, and perference are made to the



16th and 17th centuries, at which time Armenian trading colonies were et lished in large Iranian towns, and from Iran the Armenian merchants penet ed to India. In the 17th century an employee of the East India Compa François Martin, noted that in Malabar "Armenians, who have been based the since times immemorial, were engaged actively in trading... There were Am nian families there whose fortunes amounted to millions." The Armeni colony in Malabar was quite numerous, and 16th- and 17th-century relicts inscriptions relating to it have come down to us. Streable Armenian coloni appeared in Madras and then in Bomhay and Calcutta. The heyday of her man activities in India relates to the time of the Great Moguls. An Arm nian colony arose in Agra during the reign of Akbar, who gave it his pr tection. An Armenian church was built in Agra and Archbishop Zahlan came there from the Echmiadem, the Armenian religious centre. Europea travellers and missionaries in India frequently mention the Armenina, man of whom we know by name. The chief judge in the reign of Akbar was Abit hai (an Armenian) and one of Akbar's wives was an Armenian. We also Leave of an Armenian court physician, an Armenian translator from Portugues and so on. The son of the Armenian merchant Akop-Jan, the well-know Zul-Karnain, became governor of one of the regions of India, He wrote He ses and songs included in anthologies of Indian literature (the collector Ragmala).

There were Armenian colonies in many parts of India-Gwalior and Lahor. Daces and Delhi, Lucknow, Pondicherry and other places. There were appur ently tens of thousands of Armenians in India, A particularly large number of them settled there in the middle of the 17th century after Christians began to he persecuted in Iran. The religious tolerance of the Indians helped them fas a second homeland. A large proportion of the Americans were engaged it trading enterprises, but they also included craftamen, servants and labourer. Armenian merchanta maintained close ties with other countries, Iran, Turky, Russia, and, of course, Armenia. Articles made by jewellers living in Indus at preserved in the Yerevan History Museum and in Armenian churches Indas wares made from precious stones and metals-gifts from Armenian merchina to the Russian tsar in the mid-17th century-are also exhibited in the At-

moury, in the Moscow Kremlin, From the maildle of the 18th century, when the influence of the Fast India Company had become farmly established in India, the British began to with he Armenian merchants and assist in their ruin. At this period Amenian frequently fought alongside the Indiana against the British. The military commander of the last namely of Bengal, Bihar and Orises was Grigory Harshy stan, who fought the British in the 1760s. He became one of the main beret in the romanee Candrashekhar, created by the classical Bengali suther Ban-

Asserbandra Chattopathy sy a. A considerable number of books on India were written in Armenia in the 1 th and 17th centuries, but unfortunately this literature has not been studied extensively no far threat attention in being given to its investigation and politicalism. cates in the Novet Linear. Among books devoted to India the Tethnol for Lunear. for tunmercial Schools should be mentioned Written by Konstand Jose

The Armoure is the largest measure in the Moscow Revenin, its collection sometical tends aftern of the Suman hors.



16th and 17th centuries, at which time Armenian trading colonies were to lished in large frances towns, and from Iran the Armenian merchants proct ed to India In the 17th century an employee of the Fast India Compa Francois Martin, noted that in Malabar "Armenians, who have been based the since times immemorial, were engaged actively in trading. There were An nian families there whose fortunes amounted to millions." The Ameri colony in Malabar was quite numerous, and 16th- and 17th-century relicit inscriptions relating to it have come down in us. Siteable Armenian color appeared in Madras and then in Bombay and Calcutta. The heydry of An nian activities in India relates to the time of the Great Moguls. An Am nian colony atour in Agra during the reign of Albar, who pare it has tection An Armenian church was built in Agra and Archbishop Zakhar. came there from the Fehrmadzin, the Armenian religious centre. Europe travellers and missionaries in Indus frequently mention the Armenium, and of whom we know by name The chief judge in the reign of Akbar wa Abo hai (an Armenian) and one of Akbar's wives was an Armenian, We also kno of an Armenian court physician, an Armenian translator from Portuge and so on. The son of the Armenian merchant Akop-Jan, the well-know Zul-Karnain, became governor of one of the regions of India. He wrote it ses and songs included in anthologies of Indian literature (the collection Ragmala)

There were Armenian colonies in many parts of India-Gwalior and Lahre Dacca and Delhi, Lucknow, Pondicherry and other places. There were appli ently tens of thousands of Armenians in India. A particularly large number them settled there in the middle of the 17th century after Christians begin be persecuted in Iran. The religious tolerance of the Indians helped them in a second homeland. A large proportion of the Armenians were engaged trading enterprises, but they also included craftsmen, servents and laboures Armenian merchants maintained close ties with other countries, Iran Turier, Russia, and, of course, Armenia. Articles made by jewellers living in India at preserved in the Yerevan History Museum and in Armenian churches, Indus wares made from precious stones and metals-gifts from Armenian membants to the Russian tsar in the mid-17th century-are also exhibited in the Ar-

moury," in the Moscow Kremlin. From the middle of the 18th century, when the influence of the East India Company had become firmly established in India, the British began to victimise Armenian merchants and assist in their ruin. At this period Armenian frequently fought. frequently fought alongside the Indians against the British. The military commander of the mander of the last nawah of Bengal, Bahar and Orissa was Grigory Hardy's nian, who fought the British in the 1760s. He became one of the main berett in the romance. in the romance Candroshekhar, created by the classical Bengali author Bur-

kimchandra Chattopadhyaya.

A considerable number of books on India were written in Armenia in the 17th and 18th centuries, but unfortunately this literature has not been guided extensively a few feet and a not been guided. extensively so far. Great attention is being given to its investigation and publication in the Section of the S cation in the Soviet Union. Among books devoted to India the Testbook for Commencial Com for Commercial Schools should be mentioned. Written by Konstand Jours

The Atmostry is the largest museum in the Moscow Kremim, its collection consult of costly articles ill the Russian tears.





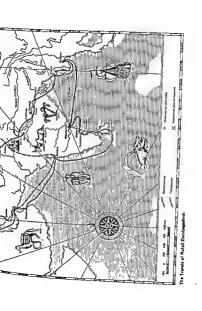

events of his own day, of the "failures of the British is the straight with prophe of India", who do not want to submit to those who are "thing or their freedom". He would political to submit to those who are "thing or their freedom". He would political to the submit to those the farthest the British impose a days makes, nevertheen the farthest of Gangea", and his description of the feats of Indian women in the strength of the submit to the submi

We would like to say yet a few more words about the Indians in Transce casia. They had undoubtedly been there in the 17th-18th centuries Permant Indian colonies also existed in Transcaucasis, the best known and most import ant of which was the one near Baku, capital of the present Azerbajan The Indian Temple of Fire-Worshippers, the so-called Ateshgah (piece of fire) was located here in the small town of Surahani. Il is situated on the meri trade route along the shore of the Caspian Sea leading to Astrakhan and the Volga, a route which had long been known to the Indians. The earliest information about the Indian colony in Baku dates from the 17th century. The members of the colony called themselves "Multanis" (Multanis also jired it Astrakhan), they were Hindus and possibly Sikhs. Basically, the hulding the Temple of Fire-Worshippers goes back to the 18th century. It consists worship halls and cells in the form of small alcoves, with an alter under rotunda-shaped cupola. The structure is a sort of caravansers for raining plants. grims, with a castellated wall surrounding the sanctuary. On the walls at some fifteen inscriptions in Indian languages in the Devanagari and Gurmulai erripts, shicks and some phrases are in incorrect Sanakrit; he rest grig modern Indian Ianguages. The inscriptions often start with the words. The inscriptions often start with the words which the ladies Tensial. "Numerous travellers, both Russian and European to the Indian Tensial." visiting the Indian Temple of Fire-Worshippers near Baku at the and of the 18th and in the early 19th century, left descriptions of the sanctuary and in immars. Forty to fifty hermits lived there permanently in the middle of the 18th resture. Bith century, practising asceticism. Travellers reported, for example, that then were ascetics who had been standing with one arm raised for years. The color was often visited by piterims. It maintained close contacts with Astrahas, chaefly after Baku had been incorporated into Russia in 1806. Astrahas merchants merchants gave it financial assistance, for example, the Astrakhar enterperated Ultamarhand the assistance, for example, the Astrakhar enterperated Uttamarhand Mohandas, an Indian. By the mid-19th century the colory gradually began to decline. A scientific expedition, led by the director of the Asiatic (tuseum of the Academy of Sciences Bernhard Dorn, in 1860 form that there were only five Indians left-all of them temple priests. In 1801 be Last priest left the temple, having extinguished the fire on the sitar. A street the Atabase. the Atraheah is one of Bahn's museums, and part of the manuscripts of the h orthopers, are preserved in the stock of the Institute of Oriental Studies (Leaungrad Branch) and other Sumet collections.

Trade and magnations of peoples, vasta and travels, diplomatic agernesis, trades on the tray works and the exchange of cultural achievements laid appears of Gentral assa and Transaccusans have long been connected in the contract of the travels of the transaccusars of the travels of the trav

Historical and cultural ties between the peoples of Russia and India use to a large extent determined the great interest in the history and culture of her peoples, promoted the winde development of research on India and the treation of a well-founded and distinctly authoritative school of Indology in Russis.





## Chapter II. The Study of Ancient India Civilisation in Russia (19th - early 20th centuries)

## 1. Sanskrit Studies in Russia in the Early Half of the 19th Century

Important discoveries were made in Oriental mel Europe during the first decade of the 19th centurscientific Oriental research studies came into beinstudy of ancient India, and especially her classed Runger-Samskrit, occupied a most important place of those years. The first research entire for the setstudy of ancient history and culture is india were study of ancient history and culture is india we shade a wide cured of interests but in the main that had a wide cured of interests but in the main that the studies of the contraction of the contraction of the literatural focusation of the Samskrit language and San literatural focusions.

At the beginning of the 19th century such promit Sanskrit scholars as the Englishman Horace Wilson, the Frenchman Antoine L. Chery and his pupils wer work in Europe, but Sanskrit studies were especially veloped in Germany. Its pioneers were the well-kno Romanticists, philosophers and poets, the brothers in tich and August-Wilhelm Schlegel. Their attitude town the culture of ancient India was one of great admirab They compared the Indian civilisation with the class civilisations of Greece and Rome and found a definite of nection between them. They overestimated the ander! of Indian culture and considered it to be the source of Middle Eastern, Greek and Roman cultures. Friedrich Sch gel's letter of 1803 to his friend and comrade, the po Ludwig Tieck, is typical of this concept. Writing about Su krit, which he had begun to study, Schlegel says: "Hereis the source of all languages, all ideas and poesy of the burn spirit, all without exception come from India. I have be looking at everything quite differently since I guised a cess to this source." His brother, August Willelm, been the founder of a school of German Sanskrit studies A se branch of science, comparative linguistics, came into bein originating in the concept of Sanskrit as the "source and by of all languages". One of the founders of comparative la guistics was August Wilhelm Schlepel's pupil-frans Boy? The merit of substantiating the theory of the Indo Europe family of languages belongs to him and it is thanks to be that accentific etymological analysis and comparative pur man were developed. Indo-European studies became the scientific basis of 19th century Sanskrit studies. Indologists were concentrating mainly on ancird

clics of Sanskrit literature and on problems connected with reconstruction the original structure of the language and mythology of the ancient Indians nd further back to the time of Indo-European unity. In the mid-19th century, ue to the success of comparative linguistics, some new disciplines arose, ach as comparative ethnology, comparative jurisprudence, etc. Theodor enfey, one of the founders of the comparative study of folklore, considered ndia to be the birthplace of the majority of folklore themes. Many scholars forking on comparative mythology, such as, for example, the German Sanskrit cholars Max Müller and Adalhert Kuhn, frequently equated ancient Indian nythology with proto-Indo-European mythology.

The active economic and political penetration of the leading West European countries into Asia facilitated the more active development of Oriental studes; however, the ideology of colonialism had a most unfavourable influence m scientific research in this field, Many British Sanskrit scholars were employes of the colonial administration in India, which undoubtedly could not but e reflected in the direction and nature of their research. In 19th-century ndology, particularly British Indology, one frequently meets ideas of the uperiority of European civilisation. Scornful opinions about the peoples of he East and their ancient cultures were outspoken

In West European Indology, at the beginning of the 19th century, two asic trends, connected with the development of Sanskrit studies, can be raced-the colonial and the "romantic". Russia did not stand aside from the teneral development of scientific thought, but in her own science, the trend lowards a "romantic" approach to India, coupled with a high appreciation of the achievements of ancient Indian culture, undoubtedly reigned

At the very beginning of the 19th century several new universities were ounded in Russis, new regulations, providing for the study of history, were rawn up for the Academy of Sciences. Encouragement was also given to the development of Oriental studies. In 1804 provision was made for the estabstument of departments of Oriental languages in the universities of Moscow, Kazan and Kharkov, The first rector of Kharkov University, I. Rizhsky, attached great importance to Oriental languages and literatures. In his speeches and public addresses he paid special attention to Sansknt.

Concern for the development of Oriental studies was dictated partly by the practical requirements of the Russian state, which was establishing closer relations with Eastern states, mainly those of the Middle East, Cultural rela-

tions with Europe also had a certain importance.

From the time of Academician Pallas's famous dictionary a scientific tradition of comparative study of the languages of the world had existed in Russia. For the Russian state, populated by different peoples, the study and comparison of languages was particularly important. The famous 19th-century Sanskrit scholar Rudolph Roth wrote that no other country had shown such concern in this respect m Russia.

Interest in Sanskrit in Russia at the beginning of the 19th century was quite natura). Information about Sanskrit, both in translations from German and in the original, began to appear in Russian magazines in 1806-1807. In 1809, in the German town of Wittenberg, a small book by Professor of Oriental Languages, Honorary Member of the Scientific Society of Moscow University Konrad Gottlob Anton On the Russian Language and Its Common Origin with Sanskrit was published At the very same time, in Russia, a small compatrian debrungs of the Sandrit and Boson larguages was resplict. However, the same of the compiler. Wherefor It was not pallabel into Action to Sandrith and sandrith sandrith and sandrith sandr

in IRID a deaft plan for the establishment in Rumin of an Asistic Academ at a centre fire warning thiental studies, drawn up by Count Serge Land was published The importance for Russia of this seemilie field was noted it the flan and a vast programme of arteriors for the fitter Arabims was no freed The plan continued, so it were, the plans of the IBth conputy wholm I hehr and M Commission for the systematic Oriental studies in Rout It is interesting that primary attention in l'agror's plan is given to Sankti attribes and sperific tasks are noted the publication in Russa of a Smkill thetamary, and a translation of the Folies and the Wahabharate, For Russ of that time the beneal perspectives outlined by the mitter of the plan wat naturally, utopian, but, to a certain extent, they anticipated the subsequent therelopment of Russian Greental studies. Evarove plan aroused lively interest in Western Furnpe, and it also had practical significance for the development of Oriental studies in Russia. The Asiatic Museum, set up as early as 1818. was a special maintuite for Oriental andres attached to the Academy of Science es. Later it became the basis of the present-day Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of Sciences II should be noted that the Asiate March was one of the oldest establishments for Oriental studies in Europe, Forcom parison we would point out that the Asiatic Society in Paris (Societé Asiatics) was founded in 1822, the Royal Austic Society of Great Britain and Ireland in 1820, and it is the Royal Austic Society of Great Britain and Ireland in 1829, and the German Oriental Studies Society (Deutsche Vorgenlindigte Genellschaft) in the 1840s. In 1818 Oriental languages began to be taught if the Pedagogical Institute, soon transformed into St Petersburg University Uvarov delivered a long speech at the opening of the Oriental languages counts At the time he was the curator of the St Petersburg educational dathet and President of the Academy of Sciences. He spoke of the importance of study ing the East, the "eradic of world culture", and stressed that for an undertanding of culture it was first of all necessary to turn to its sources, in his opinion Asia was the source of "all religions, all sciences, all philosophy, his alone preserved the wonderful gift of producing all the great moral pheno-

India was regarded as the most important of Asian countries. The opinion was voiced that it was in India that the sources of Greek philosophy as without doubt, the most important phenoper as without doubt, the most important sphere of all "it "surpasses all know for garges of the world" "The intentume of India," he said, "as the first, the source of India," he said, "the first, the source of India," he said, "the first, the source of India," he said, "the first, the source of India," the said, "the India the In

A man of reactionary convictions, S. Uvator subsequently became one of the effort idealogues of tear Nicholas I subsequently regard to Nover, one should mention creation positive aspects of this acturity on the first property of the state of the acturity on the Academy of Sciences, when he, in particular, particular that or and other control stude.

aportant and the most extrasive of all Oriental Birratures," In a survey of the most agnificant relize of Indian Birrature, and that are Verlag, the Manu louist (Laws of Manu), the Mahabhamate and the Ranoyana, he expressed leepest admixting for the postry of the Indians, which hears "the imprint of elepant simplicity and at the same time complete majurity of mind and of elepant simplicity and at the same time complete majurity of mind and off the simplified of the simplified of the majority. He considered the Indians to be "the most clearasted maior in Asia", and that arquaintance with Sanskini kinesture must have a hereficial effect of Russian hierasture may be renewed." In the study of the East he promoved the simplified of the Sanskini kinesture should be sufficiently and the simplified and the simplified at the simplified and the simplified anew simplified and the simplified and the simplified and the simpl

Although in his speech Uvarov spoke of the importance of studying Sanskrit and India, sci-ntife, indology did not yet cast in Russia in the first quarter of the 19th century, and Indian languages were not taught. The research activity of the Alaite Museum was restricted basically to countries of the Moslem.

world,

In addition to the closurem of Sandatit and the Stavonic languages, there was yet another thread connecting Russia and India and that was Buddhum A number of Eastern actions, Irving on the territory of the Russian Empley or in its loverlettands, protectured Buddhum, Specific information on Ruddhum will be obtained from the Kalmyka, the Buryats and also from the Mongola, which is the contract of the Buddhum templem, its served within the office of the Buddhum templem, its served within the Standard Russian and Standard Russian S

work obliged him to acquire some knowledge of Sanskrit.

Great credit in comparative linguistics goes to Friedrich Adelung (1768-1813), Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, head of the Idurational Section for Oriental Languages in the Asiatic Department of the Ministry of Foreign Affairs. In 1820 he published the book A Sun ey of All Languages and Chalects, in the perfore to which the author said that he would shortly devote a special work to leterature in Sanskrit. He did its fact publish such a work in 1830, written in German. It was called Review of Literature in the Sanskrit Language and included sections on the Sanskrit language, its ornans, antiquity and relationship with other languages, He described about 350 works and referred to 170 Indian authors The book represents a carefully tompiled systematic catalogue of printed works in Sanskitt, and was the first lable-graphical description of Sanskrit literature, embracing practically all that was known to European Sarukrit studies in the first third of the 19th evalury. It was soon translated into English and published in Oxford in 1832. The second edition appeared in 1837 under the title Sankrit Library, Litebetween of the Sansket Language, Over many decades it remained a reference love for Sandrat scholars.

Dructe has great service to Somhert studies, Adelang himself was not a weight in the field of the Sandart Language. It was thought esembal in the Aradway of Sciences to invite a Sandart school from decord. At early as the grount of the 1th century it was the accepted practice to invite well anown servants from 8 partner larges, mainly (cremany, to cross each over in Results.)

I wrom her of a mericin of incomes whose sector to I was some they all The stimus mad did a group dough that there was not no ablantant time of them t Confinencial Christian Regular of "1" 1 1"11 the first for his of the tast I comme to war on his own consequent relief the to I not the pithod providing to live Romaniand :" went Drove of "1" ... | 101" : was probed as much of black f mornaged a five olive mines of how product on Klauft or Plant had befembel Andread attenue on the Collections Position traveled the falleton of leaft be Palent brenist and an principle of a prices a fact french and the transit the fact of the factor paragraph of the factorist paragraph to the fall ? I feel or but he area fortranes of themstal fator them and from 12% to 15 ber ham I gred I man bind einerenn in Waltonip Referentie benfer mil Ferniet it d' as sound me The was the first apparature of the looking of Contrit as & the It is dependent to merte thick Liebel forbebeit fit fiter fige mitte bemitte. throughflow of his fee he promound on university and specifican and range me transpile to 12 72 the first without of the liverage of the lighans a family since police we be the us that I the anni-row more mes us I engine I'm the nile par who was the formation of he profession of the property bearing the formation I demine I mywopers of Khook to El Dryn . The mount politice was bullaped t 18%

In 1917 on Abordon Chron published in Latin the first independent Russe tree and man tenah it the the Resets of the Clarent and Sutstit Larger? for these given by him in Kharkov in 1712 formed the ham of the monograph The bounk there light on two important eventile problems One was the probem of the hership of the longuages in the fechal neepsin family, that is the problem of some parative limpositive which of the time was consported if ins this who are and inquests of housest Fairpo. The other was the problem of the certing of the stree, what was of deep interest to the sesential community of the play resention in 1816 the Pullsh wiented Valentin Vigerally with the work On the Saws and Their Brothers which also pound the problem of the connection between the "less and the answert Indiana, it should be mentored that at it. that at that time Puland formed part of the Russian Empire and Polah Orests' studies were connected with the Russian arhund, Several Polish Orientalist taught in Hussian universities in finance, particularly in the Liraine, Polish works were translated Thus, at the beginning of the 19th century, the prominent writer and professor of kharkov University Pyots Gulah Artemorist translated from the Polish a work on cosmology and on the calendar according to the sacred Indian texts. The problem of Slev origins occupied the scholar of Various Siaronic states. In 1823 the Croat Mikhanovich published a work entitled On Bards in Sanskus and Stationic Close in Hearing and Sound in 1026 Anton Jungmann compared Sanskrit with the Caech language (his stick was published in 0. was published in Russian). The Czech acholar in Slavonic languages and liters ture Pavel Shefundary. ture Pavel Shafarik, the Russian historians Asholas Karamzin and Asholas Pole-you were also later the Russian historians Asholas Karamzin and Asholas Poleyou were also interested in the origins of the Slavs, seeking their origins homeland in Asia. (Shafarik, for example, wrote that the Slavs organized in

Thus Dorn's book On the Kinship of the Surons: and Sanitri Languers was in the mission of the scientific interests of Russian Rebotar Dord undoubted metric was the strictness of skicutific method. He showed that work may coincide in such be close in meaning but none the less were set "d. He paid partnesses statistics to the comparison of the granulated strong

ture of languages and analysed in detail the declensions in Sanskrit and the Slavonic languages. He came to the conclusion that there had once existed a language which was the basis of Sanskrit and other Indo-European languages including the Slavonic languages. In this way Dorn, as distinct from many prominent Western scholars of his day, did not regard Sanskint as identical with a proto-Indo-European language. He based his comparisons on material from several Slavonic languages, specifically Russian, old Slavonic, Polish and Czech, He knew no Slavonic languages before his arrival in Russia, but he quickly mastered them, thanks to his unpsual industriousness and linguistic ability. He was enchanted by the Slavonic languages and wrote that for their richness they could be likened to Sanskrit Dorn compared the Slavonic languages and Sanskrit to "two branchy trunks of one mighty tree"

Linguists working mainly in Germany usually analysed the connections between Sanskrit and languages of the Germanic group, and also the classical anguages-Latin and ancient Greek. Dorn did an important service for European science when he introduced Slavonic material into comparative linguistic research. His book on this question came out earlier than F Bopp's. In the previous century it had already been semarked that the honour of discovering the genetic links between Sanskrit and the Slavonic languages belonged not to Bopp but to Dorn, although, undoubtedly, the latter's research was based on the general scientific methodology developed by Rasmus Rask, Franz Bopp

In 1838 Dom moved from Kharkov to St Petersburg where, until 1842, in 1838 Dorn moved from Anarrov to St Actornous and State Department to taught Sanarit and the geography of the East in the Assatic Department. le was awarded the title of Academician and subsequently succeeded Christian Freehn as Director of the Asiatic Museum, Dorn, by all his scientific activiv, strove in assist in "explaining the relations of Russia to the East". In St Petenburg he gradually departed from Sanskrit studies and concentrated on the research of Moslem cultures. Of his later works significant for Indology is his study of the inscriptions in the Indian temple in Baku, which has

In the early 1830s the Academy of Sciences in St Petersburg began to attach in the early 16008 the Academy of Ociences in ot a excessing organization for the importance to the development of Ociental studies. A Department of the importance to the development of Ociental studies. A Department of the importance to the development of Ociental studies. Oremial Literature and Antiquities was opened there in 1830 and given the orenat Literature and Antiquities was opened there as the choice fell on a task of preparing a Sanskrit specialist for the Academy. The choice fell on a control of the con the of preparing a cancern specialism to the resources, the was the based of Dorpat (now Tarto) University Robert Lenz (1808-1836). He was Hookin of Dorpat (now Tarta) University - nonert Lena (Lovernauer physiciat be younger brother of Academician Emil Lenz, well-known Russian physiciat Length of Academician Emil Lenz, well-known Russian physiciat on younger protect of Academician Emil Lena, went-about the physics who, in particular, had discovered the important phenomenon in physics and physics are presented in the physics of the not, in particular, had discovered the important paramountum in paramountum as Lenz's Law. At the request of C. Frachin, supported by the President dent of the Academy of Sciences and Inture Munister of Public Education, St. Combass and the out. S. Vieney, Robert Lens was sent to Berlin to study Sunskrit under the out. Action, nobert Lenz was sent to berin to many owner cuit of his work studing German Sanakut scholar Professor F. Bopp. The fruit of his work with o with Bopp was his publication of Kahdan's Urnashi in 1833. The text was Trypard in the best traditions of classical studies and supplied with a Latin represent the pest transforms of expectal actions and suppress influence on translation and commentatives. Length translation had a major influence on the commentative of translation and translation and commentatives. reason and commentance. Leave transation has a major statement of the designent translations of Indian drama, F. Bopp, an a letter to Frachn, valued bra's success in the study of Sanskatt and comparative grammar very highly, as in the study of Sanskatt and comparative grammar very highly. white that the young scholar, "thanks to his quick and well founded achieve-"you must the young scholar, "thanks to his quick and well rounded by medy in these subjects was really outstanding." The proof of this "was a really outstanding." The proof of this "was a really outstanding." neus in these subjects was really outstanding. The proof of the shared indien of Urreald by Kalidasa, the second Indian drama to appear in

Furope, and the first to be accompanied by such first class march secretary its understanding, thanks to which access to this whenhil me by the great Indian poet has been opened for the less expensed. I thought that I enz's work deserved the support of the Russes Lak of Scarpers.

Inother important publication by Robert I eas was bu estables of & knt manuscripts in the Asiatic Viscoum of the Academy of Screen page m 1833, and on the bases of which he wrote and maintained has them (%) stree of Franz Ropp and with the support of Christian Freshe, I ess pat took a poursey to London, Oxford and Paris His accounts, published a ! Theread ministerette marridinen prostonbehenre (Journal of the Heart Pable Education), and manuscript material preserved in the arkers of Improve of Overtal Studies of the USR Legions of Science, but now

to be promoter and frestful work 8 hale still in St Petershing he had been given the task of finding and styl and present at the to con Rushiblem. Thus desire was obsessed around by Rood every year a more stell transled from ledde of Briefshow that it am have get from it reged and Tubetan arrange, There were, at this time, he was beginning on the history of Rightham. The first systematic study of the bushers and brushing of Blackibuses was prepared several seues after less densels by his friend the emment Preach Inchigant buyers formed by prompt, and good the meconstant meterial at the merimucial enjoyment the themes of the fast India Company, the finish blueses and the first Smarte Trewer mel fin man colligent be change ber plane Lintimung wil me the loomer masses upon be published in 1816, in a specie ince stight the he the parameters estimate restaurage a critical material the sinfe of take motel a scoom met prorter a charity become up with the lask of publishing find ! the contractor meants they make the smead compositant feeted at his work \$100 has storer of the n at at the next towns Hertock feeling there? It was the name with writing introduced and it originate months, I one month on his an in bart. him must us at "manufa tensition and the though of goodly and the though as trees the machanaturdam by thorngology lie stenling and pe be because the species on another soil Probest material the french Brevern a Frigien was remaining medical good Probert melece but an Various a by dicking me ithere life migher and parties after the From neutropists and gromous a wish in the theory of facing species

the street don't enough the too state the surgementance of the unfellered for the I remaind man and a second man do so the second the anguant man and the second to second the second th to be broome to mancroom more to be no measure throated the transfer me and there we have never the state of the state o the direct electronic of the grant of the property and the property of the pro If we should not to the state of the state o dere to second and specially specially and region the product of the second of the sec where is given with it person what the Burger and I had been been a the se of time they many a new payor when the few street to be t to he was need for processes of the followers of the we she you give notes homes or of depositions of copyloged systematic specific but a constraint of the copyloged specific but a cop the transfer of the first of the state of th

of Bhatta-Narayana's Sanskrit drama Venisamhora. He read an enormous amount of Indological works during the eighteen months of his stay in England and his notes testify to the breadth of his interests and exceptionally intensive work. On his return to St Petersburg in 1835 Lenz became a junior research scholar at the Academy of Sciences on the recommendation of Academicians Fraehn and Schmidt. He was a major specialist in Hindi as well as Sanskrit. He had brought with him from abroad a huge amount of sejentific material. When in Europe, he compiled a list of Indological literature, which was then bought together with Devanagari type. At the beginning of 1836 he began to lecture on Sanskrit and comparative linguistics. He published a paper on the Lalitavistara and wrote a review of the Shabdakalpadruma dictionary compiled by the prominent Indian scholar Radhakanta Deb. His further plans were extensive and great hopes were placed on him by the Academy of Sciences. However, the young scholar's strength had been undermined by intensive work, and his plans were not destined to be fulfilled. In the same year- 1836, R. Lens died at the age of 28.

In the first third of the 19th century, thanks to the works of R Lenz, B. Dorn and F. Adelung, an independent branch of science began w develop in Russia-the science of Sanskrit studies. But there was as yet no national school of Indology, no tradition of systematic teaching and scientific research

Only the first steps had been taken.

The beginning of systematic teaching of Sanskrit in Russiz is connected with the name of Professor Pavel Yakovlevich Petrov (1814-1875), a one-time pupil of R. Lenz. Petrov began his studies in the field of Oriental languages in Moscow University. He studied Arabic and Persian and subsequently taught these languages at Moscow University. The famous literary critic, thinker and democrat Vissarion Belinsky was a fellow student of Petrov's in Moscow University and they were close friends in their student days Their correspondence has been preserved, and in letters to relatives and friends Belinsky tells of his comrade. In one of his letters in 1829 Belinsky wrote "I have made friends with P. Petrov. This is a friendship of which I can justifiably boast., What a man! What emdition!" Belinsky says that his friend has not only mastered modern languages-French, German, English and Italian, and the classical ones-Latin and Greek, but also Oriental languages- Arabic and Persian, and writes beautiful verse. According to him Petrov is "tareless in the study of languages... He has a surprising thirst for knowledge of languages he also wants to study Sanskrit and Turkish. He is particularly fond of Oriental languages " It is interesting that at this time Petrov was only 15, but he was already a se-

cond year university student.

5.

Belinsky, Petrov and other students formed a circle of young people attracted by poetry and progressive ideas, Petrov's first translations from Milton's Paradue Lost appeared in magazines at the beginning of the 1830s He completed university studies in 1832 and was conferred the degree of Master of Arts (Philology), and in order to continue his education set out for the capital In 1834, on the application of Christian Frachn, the Minster of Public Education S. Uvarov acconded Petrov to St Petersburg University. However, as a preliminary the young scholar was examined in the Arabic and Persian language es, as well as in Sanskrit (by J. Schmidt). Petrov continued to study Arabic and Persian in St Petersburg University, and also studied Turkish and Chinese (the latter under the remarkable expert on China Iakinf Bichorin). He wrote:

"It does not matter where I study, so long m I study—that is my sin. Two ing all his time to the study of Oriental Impunges he "was carried are he pussion of all young people and especially Roussian, a passion to properly the pussion of all the host commensurate with the burder foor." I see that the pussion of the country of the control of the volume archaes of the volume archaes.

Petrov'a selfless attitude towards science il most clearly reflected in he correspondence with Belinsky, to whom he wrote: "Yes, brother, a man may be happy, having rejected the vain, worldly blessings, being satisfied with the minimum of physical needs, and trying with an insatiable thirst to embrate the world of the spirit. Deep is this ocean, but to sink into it is drine, weether of man. Even the dry study of languages brings dryine satisfaction when you look upon it not as on a mechanical object, but as on the living comittee of the human word in all its forms." Sanskrit became Petrov's man passen hit ing his studies in St Petersburg, Immediately on arrival in St Petersburg her ceived an advantageous proposal to serve in Constantinople, but rejected it In one of his letters he writes about the cause of his refusal. "Money down't delude me... I am devoting myself to Sanskrit." He had to study Sanskrit of his own but Adelung and Frachn helped with literature and selvice, A German arholar from Göttingen, Dr Friedrich (Fyodor) Bollensen, helped him he smit time in his Sandent studies. (Petrov, in his turn, taught Bollensen Peruan) tudes began with the study of grammar, then came the realing of beth and finally, work on manuscripts. Petrov impatiently awaited Lena's return inst abroad In 1836 they began their work on Sanskeit, "A wonderful languar" wrote Petrov "I am surprised by its structure and extensive hterature, it is both easy and difficult to attudy. The Prakrita seemed to hum to be chamned and powered, Nanakrit a language close to his own and "to learn it was yet. rany for a Russian" In 1835, with the help of Helinsky, Petrov printed at # wort from the Story of Sale, the first duret translation from Sanskit wir Ruman in 1830 he drew up a supplement to Lena's entalogue of smant m most ripts, in 1817 he published a review of an edition of the l'ponishaft and also gave a description of the Arabic, Person and Turksh manuarpis be i many to Mose one I necessity

and of bot he Petre ma handret scholar was the Mondation of the epmade the " (led settern of "sta", made from manuscripts and accompanied by free and a detailed grammatical analysis After Franka and a mimber of selver as hedges had approved this work l'elect was sent to fierly to study aniet From bopp There were also plans for study in Houn under the well known land of the local tamen, in Paris under Eugene fluencial, and then in the an Fetrer was given the task of studying "anskett drams the haber" of I asked and of publishing a Broder compand of as yet unpublished sorter was out a street from to to to met only Brahmany a hot also Buchthut the Friend I work was by mining calculate confinitelying of that begin by K. del Lens I Bepp extended the B mean wholes a dulity very highly and he now to Franks. This takended printing orbitally very higher distributed and finding orbital printing orbital printing of firminated and firmi harvening without a direct will be the houses and fone of index phil 47 and a worker measures to mee formed and formers pupil it I can emend all me elements in primaterity. I had almost Petros studied and only touched his is on its on the Fadmapurana and the Reptorongine by Kallona but sim his harmon tengings thanks and contemporary liencels However on he

return to Russia in 1840 this talented and crudite scholar was without work, lived in dire poverty, "God knows on what and how", earning a little from private lessons and magazine articles. At that time he published, in Russian magazines, translations of episodes from the Mahabharata on Savitri, on the abduction of Draupadi, etc. His article on the Pali language and Buddhist literature of the peoples of South-East Asia in Pali also deserves mention.

In 1841 Petrov was invited to teach Sanskrit in Kazan University, one of the oldest and largest universities in Russia. The remarkable Russian mathematician Nikolai Lobachevsky was the rector of the University at that time, Oriental studies at the University were destined to expand. During Lobstheysky's term as rector Kazan became a major centre of Russian Oriental studies. It was the first university to establish direct scholarly links with India. In 1827 the University council chose as their correspondent Muhammad ibn Gafran ulla from Peshawar. The Indian scholar sent several Sanskrit and Arabic manuscripts to Kazan. Thanks to its links with the Asiatic Society of Bengal the University received publications from Calcutta (including an edition of the Mahabherata). In 1842 at the request of Lobachevsky and Professor Osip offenondrise). In 1842 at the request of Lobacherony and studies and ex-formering of Kazan, an outstanding scholar of Mongolum studies and ex-pert on Buddhism, a special school of Sanskrit studies was established in the University and was held by Petrov. This was the first Sanskrit Department in

When he arrived in Kazan he discovered some Sanskrit manuscripts in the University library, together with a splendid collection of books on Indology. The foundation for the teaching of Sanskrit had already been laid. Initially It was planned to teach Sanskrit in the gymnasum (secondary school) as well as in the University, and Petrov drew up and published a programme of studies. The University course was planned to last three years, based on the appropriate textbooks by Bopp and Lassen. Students were taught Sanskrit literature as well as the Sanskrit language, and the programme offered a wide range of subjects. The course began with a study of the origins of Indian languages and writings, phonetics, the alphabet and calligraphy. Geammar was studied not in theoretical form but munly on the basis of analysing texts. Thus language teaching had a practical character which was, on the whole, characteristic of Kazan Oriental studies. In addition to Sanskiit it was proposed to acquaint the students with Pali, and Hindustani, Bengali and other living languages of India. Petrov drew the special attention of his students to the close connection between the ancient and modern languages of India, saying that "without the help of Sanskrit it was impossible to know the modern languages, unless the student wished to confine himself merely to the spoken language", and "we shall not speak of the importance of the study of Indian dialects for Sanakrit, because it is self-evident; they mutually enrich one another". Thus, just like the outstanding Russian Indologist I. Minayev later, he did not contrast the ancient and modern languages, and disregard of contemporary Indian dialects was alien to him. Parallel with language study students were given information on the secular and religious literature of India, in particular on historical, medical, philosophical texts. The reading of Sanskrit texts took for granted an acquaintance with Indian mythology. In accordance with the University curriculum the study of Sanskrit was a required subject for students of the Mongol-Tatar and Chinese departments. Student Orientalists of other specialities also attended lectures on Sanskrit, like the first Buryat acholar Dorzhi Banzarov who

studied under Petroy.

In the first years in Kazan, Petrov enthusiastically engaged in scho work. His works came out every year: excerpts from his translation of Citagovinda by Jayadeva, and the Sanskrit text of the poem Chalekorpo a review of Hindu literature and a Sanskrit Anthology. The Anthology [1] included texts from the Mahabharata and the Ramayana, the Hutopotens the Katha-sant-sagara, and also from the Brahmandapurana, the Raptorn and others. The anthology was very difficult to print. Devanagari type he he ordered from Berlin, and Petrov himself act up the text. A planned act issue with notes and a glossary never came out. Over the years one begin meet in his letters complaints about "acholarly loneliness" and his we appeared in print ever more rarely. When it was decided to open a depart of the Sanskrit language in Moscow University in 1852 Petrov left Katas. became a professor of the University and taught Sanskrit as well as Arabic Persian there practically up to his death.

Petrov treated Oriental languages, both ancient and modern, as living guages. He not only translated verse by Hafis but himself wrote rene in I'm imitating Hafiz. One of his contemporaries recalled that he "wrote and ap-Sanskrit like a living language and translated Byron into it, trying to not less trace, and sometimes to create also, metres which would fit the transfer tion of the modern poet into the language of our most distant secretor He tried to imitate the manner and subtleties in the writings of Oriental mile he studied. His system of language teaching was oriented to the price learning of grammar, studied directly from the texts. His library, which he queathed to Moscow University, bears witness to his wide learning. It of tained about two thousand books in almost a hundred languages, a consideration number of them containing his notes. The well-known Russian Sanskrit sh are and linguists Filipp Fortunator, Vaevolod Miller, Fyodor Korich and other

studied ancient Indian languages under Petrov.

Unfortunately Pavel Petrov left no successor. In the opinion of the wi known specialist on Iranian studies, Academician Karl Zaleman, the man aided linguist, teacher and thoughtful researcher had no "lasting influence on the success of science... There remain only a few small articles, her a chance character and as far as science is concerned leaving almost no at all." Over about a quarter of a century of acholarly work in bloscow a Published but a few works an article on material he had collected whit still young at the beheat of Christian Fraehn. "A list of certain Russian words el ted or similar to Oriental ones", a survey of the alphabets of Oriental language and excerpts from the translation of the Kashmiri chronicle of Kalbana be Replananging. In the last years of his life he published several articles containing a narrow of the last years of his life he published several articles containing a narrow. ing a survey of Bengali, flundustani and Marathi. In these articles he pri information about the grammar of modern Indian languages, their core lation with Sanderia, presented an outline of literature in these languages well as translations of fragments and narrations from a return control of the sanderia of the sand from Urdu prone he translated extracts from Mir Amman's Bark-o-Bide. from Handa-fragments of From Sagar, He directed attention to the model's course of education in British artifements" and expressed the opinion that "se court Hunds are made a pressed the opinion that "se count Husch according in British artifements" and expressed the opinion ton crups for the dealer and amazamation with Faropean science promises shanded crups for the densely populated Hundustan". There is a great deal that is in realized in Peters. realing in Petron's acholady legary, nevertheless Taleman's evere pidemat

is fair. Here we see the tragedy of a scholar in the conditions of tearist Russia. His fellow student, Vasily Grigoryev, describing the old Russian Oriental studies as a whole, wrote that "essential are a certain degree of saturation of society with science, a certain degree of development in it of scientific needs..." He considered that in the Russia of those days science was not a "vital necessity for society, but a hurry, the poor fruit of government attentions". Russia's backwardness in social and political development in the mid-19th century caused a similar hackwardness in the field of "pure sciences". The dark decades of Nicholas I's reign (1825-1855) had a ruinous effect. The talented mid-19th century Russian scholar P. Petrov, like many other Russian Orientalists,

felt a "scholarly loneliness" and, actually, gave up writing. Another notable pioneer of Russian Sanskrit studies, Kaetan Kossovich (1814-1883), shared the same fate. It was Grigoryev too who noted that "in the history of Russian science Kossovich was a remarkable ... a rare example of a noble worker, who acquired his knowledge in the most unfavourable conditions". The ton of a Byelorussian priest, Kossovich, "while still a boy, enduring hunger and cold in an attic, conceived a passion for the study of Latin', and was so successful in it that he was sent from the Vitebak gymnasium, where he was studying, to Moscow University, where he associated with such promhent literary figures and progressive thinkers as Vissarion Belinsky and Nikolai Stankevich. After he graduated from the Faculty of Philosophy in 1836 the young scholar had to make ends meet by occasional earnings until he was appointed teacher of classical Greek in the secondary school in Tver (now Kalinin). Kossovich was an enthusiest and expert in classical languages and literature. Together with his brother he compiled a Greek-Russian dictionary, translated a Greek grammar, compiled a Reader and small Greek-Russian and Russian-Greek dictionaries.

From 1843 he taught classical Greek in a Moscow secondary school. At this ame he began independent study of Sanskrit. His first translations from Sanakrit began to appear as early as 1844: an excerpt from the Mahabharata on Sunda and Upasunda, The Story of Vidyadhera by Jimutavahana, an excerpt from the Bhagaratapurona (the Legend of Dhruva) and others. He translated the Bhaguotapurana from Burnoul's edition, in some places giving a different interpretation of the text from that in the French. He noted that Russian was capable of providing a much better translation of the structure of the Sanskrit text than was French. He also published a translation of the first set of Shudraka's famous drama Mnechakatika which in the Russian translation was given the name of the heroine of the play Vasantasena. His most important publication in the field of Sanskrit studies was the translation of the drama by Krishna Mishra Probodhocandrodoys, translated from the Brockhaus edition of 1845. This was the first work of Sanskrit Literature In be "wholly transplanted on Russian soil". It was put " 1: Russia in 1847, immediately after it had become known in Europe." 's drama is devoted to religious and philosoph - - opinions of Digembaras, Kapalikas of other

Indian religious ered its . . .

Russian Amaj. of :

considtopical for was going on, ouage and style Russian studied under Petroy.

In the first years in Kazan, Petrov enthusiastically engaged in and work. His works came out every year: excepts from his transition of Gitagovinda by Jayadeva, and the Sanskrit text of the poem Ghatebore a review of Hindu literature and a Sanskrit Anthology, The Anthology included tex I from the Mahabharata and the Ramayana, the Haspaki's the Katha-sarit-sagara, and also from the Brahmandapurara, the Riperes. and others. The anthology was very difficult to print, Deventuri type is be ordered from Berlin, and Petrov himself set up the text A planted and issue with notes and a glossary never came out. Over the years one bean meet in his letters complaints about "scholarly lonelines" and his w appeared in print ever more rarely. When it was decided to open a drawn of the Sanskrit language in Moscow University in 1832 Petrov left Kust became a professor of the University and taught Sanskrit as well a Arabit

Persian there practically up to his death, Petrov treated Oriental languages, both ancient and modern, a frie guages. He not only translated verse by flafis but himself wrote verse in free imitating Hafiz. One of his contemporaries recalled that he "wrote and so Sanskrit like a living language and translated Byron into it, bying in not less trace, and sometimes to create also, metres which would ill the trace tion of the modern poet into the language of our most distant section He tried to imitate the manner and subtleties in the writings of Oriental estihe studied. His system of language teaching was oriented to the prelearning of grammar, studied directly from the texts. His library, which he queathed to Moscow University, bears witness to his wide learning her tained about two thousand books in almost a hundred languages, a comment number of them containing his notes. The well-known Russian Sandril Flo are and linguists Filipp Fortunatov, Vaevolod Miller, Fyodor Korich and ele-

aturised ancent Indian languages under Petrov.

I nfortunately Pavel Petrov left no successor. In the opinion of the sel known specialist on Iranian studies, Academician Karl Zaleman, the nat miled language on Itanian studies, Academician Karl Zsieman, information the tracker and thoughtful researcher had no "lasting information the on the success of sounce. There remain only a few small article, but a chance character and as for as science is concerned leaving abnoat to get at all " (wer about a quarter of a century of scholarly work in blusters in Puldahori but a few works an article on material he had collected while bed or many at the briest of Christian Frachn "A hat of certain Russian a redained bed or amular to firement onen, a survey of the alphabets of firental largest's and excepts from the translature of the Kashmur chronicle of Kalhan to Remainment. In the last years of his his his published overel arts be traited and a more and the last years of his his his published overel arts be traited. mg a metry of Bengale. Handustans and Meraths. In these articles he pet a Lormation about the grammar of modern Indian languages, that are having with modern presented on orders Indian languages, unit will modern presented on ordina of fiverature in their languages, and from the modern of fragments and nervatures from practs with the form from I was prime he translated extracts from the Amman's Back a Both from Paul. from fronts. I commute of from Sugar He descript attention by the Section of advances of from Sugar He descript attention by the Section of Section Se troops of education to Errich withmorate "and experient the opening that "a count to only a country to Errich withmorate" and experient the opening that of times branch a wine in medicametrics with a uniforpress orward the opening time.

Only the time are an ameliametric with a unipage orward pressure back of \$2. mount as following proposed Hardreston. There as a great draft that # # 2 money is freeze a in trackly lagery accounts for some a great draft track

is tir. Here we see the tragedy of a scholar in the conditions of tarrist Russia. Illis fellow student, Vasily Grigoryev, describing the old Russian Driental studies as a whole, wrote that "enemisid are a critical degree of attraction of sectory with science, a certain degree of attraction in the condered that in the Russia of those day a science was not a "vital necessity for society, but a knurry, the poor foult of government attentions". Russia's betwardness in social and political development in the mid-19th century caused a similar backwardness in the field of "pure sciences". The dark decise of Nicolas II reign (1822-1885) had a vinous effect. The thickned mid-

19th century Russian acholar P. Petrov, like many other Russian Orientalists, felt a "acholarly loneliness" and, actually, gave up writing.

Another notable pioneer of Russian Sanskrit studies, Keetan Kossovich (1814-1883), shared the same fate. It was Grigoryev too who noted that "in the history of Russian science Kossovich was a remarkable ... a rare example of a noble worker, who acquired his knowledge in the most unfavourable conditions". The son of a Byelorussian priest, Kossovich, "while still a boy, enduring hunger and cold II an attic, conceived a passion for the study of Latin", and was so successful in it that he was sent from the Vitebek gymnasium, where he was studying, to Moscow University, where he associated with such promment literary figures and progressive thinkers as Vissarion Belinsky and Nikolai Stankerich, After he graduated from the Faculty of Philosophy in 1836 the young scholar had to make ends meet by occasional earnings until he was appointed teacher of classical Greek in the secondary school in Tver (now Kalinin). Komovich was an enthusiast and expert in classical languages and literature. Together with his brother he compiled a Greek-Russian dictionary, translated a Greek grammar, compiled a Reader and small Greek-Russian and Russian-Greek dictionaries.

From 1813 he taught classical Greek in a Moscow secondary school, At this time he began independent study of Sanskrit. His first translations from Sanakrit began as appear as easily as 1811: an excerpt from the Mahabharata on Sunda and Upasunda, The Story of Vidyothere by Jimutavahana, an exerrpt from the Bhacutatapurana (the Legend of Dhruva) and others. He translated the Bhactwatapurana from Burnouf's edition, in some places giving a different interpretation of the text from that in the French. He noted that Russian was capable of providing a much better translation of the structure of the Sanshrit text than was French. He also published a translation of the first art of Shudraka's famous drama Mriechakatika which in the Russian translation was given the name of the become of the play l'asantasene. Ils most important publication in the field of Sanskrit studies was the translation of the drams by Kriahna Muhru Prahadhacandrodoya, translated from the Brockhaus edition of 1845. This was the first work of Sanakrit literature to be "a bolly transplanted on Russian soil". If was published in Russia in 1847, immediately after it had become known in Europe, Krishna Mishra's drama is deroted to relicious and philosophical problems and ductors the opinions of Devolutes, Aspelikas and Carvakas, Buddhists and representatives of other ledge relected and philosophical trends. The Russian translator considend its philasophical content to be not only interesting but also topical for Russian society of his day, in which a been ideological structure was point on. A maper problem facing homorich was the problem of the language and style of has translation. The translation was made in the hest traditions of Russian

deamater Interature faithfully rendering the original. His contemporaries form it elegant Sandarit commentaries were included to explain complicated place in the text of the play, and in addition Kousovich gave explanations of he philosophical terminology of Sanskrit, In order to be able to print Small words Devanagari type was cast in the university press on Kossorich and Unfortunately, this publication remained practically unnoticed in Rossul hterature. Appearing the publication of Krishna Mahra's drama the vol known writer and scholar P Pletnyov, Rector of St Petersburg University wrote to the translator. "This is an exploit surpassing the understanding of Russian critics. He foretold that the time would come when the name of Kossovich would be acknowledged with gratitude and esteem as the foreign of the Russian school of Sandrit philological studies.

From 1850 Kossovich worked in St Petersburg as editor of scientific works of the Public Library He was also in charge of the library's Oriental both and manuscripts and catalogued them, in order to identify indian manuscripts in the library collection he went abroad in 1851 and had meeting with leading Indologists of Western Europe. A number of his linguistic works are from the mid-1850s. He welcomed the work of Alexander Hilferding devote the control of the second the work of Alexander Hilferding devote the welcomed the work of Alexander Hilferding devote the welcomed the work of Alexander Hilferding devote the welcomed the work of Alexander Hilferding devotes the welcomed the work of Alexander Hilferding devotes the work of Alexand tu a comparison of the vocabulary of Sanskrit and Russian. In 1854, at the suggestion of the Academy of Sciences, Kossovich began to print a Sankhi Russian dictionary, hoping in this way to open "access to the study of one of the most ancient and most beautiful languages in the world" to his felow

scholars. His dictionary was constructed on the basis of the Russian alphabet.

but was not finished, up to 1856 only three issues had been published. An Oriental Languages Faculty was opened in St Petersburg University 1855, and in 1858 the teaching of Sanskrit in St Petersburg was entrusted by Kosaovich. He published several works as teaching aids, such as a story from the Mahabharata - "Legend of the Hunter and the Pair of Doves", with a Latt translation and a glossary. In 1859, in his inaugural lecture on the Smini language and Sanskrit literature at the opening of a Sanskrit Persian section at the Oriental Languages Faculty, he spoke as a devotee of Sanshrit research in Russia. He asserted that "Sanskrit was a model of a language with the most complete forms and a most perfect structure, a model of perfection of human speech. There was no doubt about the scientific importance of Sandri for philologists insofar as Sanskrit was the "foundation of their science" It was Precisely Sanskrit that proved the "hrotherly unity of tribes and their languages" ges". hossowich referred to the "brotherly unity of tribes and nor see Slavonic languages". But this did not exhaust the importance of Sandhi' it was a "accordance of Sandhi' in Add was a "sacred language for a third of mankind", it played the same role in his as did the classical languages of Greece and Rome in Europe, ile gave a sare! of Sanakrit literature, pointing out that "Indian drama is more diverse than be dramas of Shakespeare and the Greeks", and Sanskrit "relics of the social" Stact actinees frequently represent results which inquisitive European street Frached only very recently. Summing up, he concluded that "fluss greds Sankrit scholars..."

Sanskrit scholars just as much as she needs mathematicians and historians. Thus the highest assessment of ancient Indian culture was given and, at the

same time, Indology was reduced, in essence, to Sanskrit studies.

In the last period of his research activity Kossovich rarely published by translations and Indological works. He spent most of his time on Iranse studies, and here studies, and here we can mention the publication of averal hymns from br

Averta with a Latin translation and a philological and critical commentary, and also the publication of Persian cunciform inscriptions of the Achae-

nenda.

For a quarter of a century Kossovich taught Sanakrit in St Petersburg University, together with his autdents he read texts from Adolf-Fiedrich Stenzler's Reader, then went on to the Mana Smritt, the High-plandar by Kalladss and the Gingstonda Language studies were accompanied by a discourse on findian civilization, the specifics of Prakrit, the philosophical terminology of Sanakrit civilization, the specific of Prakrit, the philosophical terminology of Sanakrit of a deal to tacking work, as in his publication of the more of the critical specific properties of Prakrit of Prakrit of Sanakrit civilization of the critical specific properties of the critical specific properties of the critical specific properties of the critical properties of the critical specific properti

Bayev.

In the 1840s and 1850s attention in Russia was drawn to Sanskrit in connection with some works of the Slavophiles. Slavophilism was one of the currents in social thinking in Russia in the mid-19th century. Slavophiles ardently opposed imitation of Western Europe, upholding the national originahty of Russia's development. Great attention to folk songs and customs, to the ancient history of Rus and the Slav peoples, support of the idea of a common Slavonic brotherhood were all connected with the activities of the Sisvophiles. As a trend, Slavophilism, with its diverse social content, was in some aspects conservative and close to the ruling circles, and in others liberal and opposed to government policy. In the development of science Slavophiliam spurred the awakening of an interest in the ancient sources of Slav culture and the merits of the native tongue. One of the founders and major representatives of Slavophilism, public figure and poet Alexei Khomyakov took an interest in and studied Sanskrit, It was due to his influence that another Slavophile, Alexander Hilferdung, a well-known collector of Russian folk songs, began to study Sanskrst. Khomyakov was Kossovich's "friend and teacher". Hillerding, who studied Sanskrit under the guidance of Kossovich, in 1853 published his research On the Relation of the Slavonic Language to Cognate Languages and a year later an extensive monograph On the Relationship of the Slavonic Language to Sanskrit. The general ideas developed in Hilferding's works amounted to the following: Cerman linguists, engaged in Indo-European studies, underestimated the importance of the Slavonic languages, The language of the Slave in all its dialects has preserved roots and words which exist in Sansknt," he wrote. "In this respect the closeness of the languages is singular... No European language has so many words similar In Sanakrit as - the Slavonic language." He asserted that it was hardly possible to find one or two dozen Russian words that did not have similar ones in Sanskrit. He stated that the entire Slavonic language consists of intrinsically Indo-European elements and does not have a single feature that is foreign to Sanskrit, Comparing vocabularies, Hilferding came to the conclusion that only Lithuanian and the Slavonic languages were close to Sanskrit and that they formed, it could be said, a family within the framework of the Indo-European community. Slavonic, Sanakrit and Lithuanian have, in his opinion, an immediate, individual kinship going back to prehistoric times. In conclusion the author expresses the following thought: "Slave may be proud of their language ... they alone preserve the freshness of thought and creativity of spirit that comes

...

from the Inde-Furopean cradit." Khomyakov's book A Composition of Raise and Saustrit Rords, published in 1855, was written in the same spirit to its author's opinion, "there remained" from the "Evantibil open" of mainful childhood, "Indian thought and the Shronic way of He". The Indian state Stars are "Knothers, who reveal their knotherhood in complete leading of the verbal forms and the logical harmony of their development from countrols." "To a Russian, Sanskrit words sound familiar, and we are surprised on by the number of familiar words, but by the fact that there are gone surprised in its words; and Earlering went so far a torqui sanskrit in Khomyakov and Häferding went so far a torqui sanskrit and Slavonic not as different languages but as dialects of any

Gross et aggeration and tendentiousness characterised the words of the authors. The strong recemblance in lexical structure is based on quite a perficial comparisons. Incidentally, a number of comparisons, in the profit of such competent singuists as the Slavonic and Sanskrit scholar land; as a quite legislant. Also quite just is the opinion that European for a contraction of the structure of t

Amongst in titussia.

Amongst the pioneers of Russian Sanskrit studies in the mid-19th restly defined enthusiasts, selfleasly serving science and overcoming renerabous of fittilities are should be supported as the studied Sanshrit schoolsty loved. They were, in the main, scholars by a studied Sanshrit schools are studied sanshrit of the own, without poing through a sound selecting the basically the language that own, without poing through a sound selecting the searchers both by its richester findia attracted the sound selection language. The interest of the scholars is usually formed by admixtion for the rither achievements of India. They try to acquaint the Russian public with the school of t

masterpieces of ancient Indian literature,

A relic of Sandrit profish interrature.

A relic of Sandrit profish betreture.

A relic of Sandrit profish betreture is vary published in the profish of the

motif from a Sanskrit lesend, and not merely a translation of a fragment from

the Mahabharata.

Several years later a direct translation of the Nala from the original Sanskrit into Russian appeared. Claiming philological accuracy, I Kossovich, brother of the famous Sanskrit scholar, who lived in what was at that time a provincial town Vladimir, on the river Klyazma, tried to re-create the work, which had

caught the fancy of the Russian reader,

The image of India, in the notes of his travels, was given a romantic hue by A.D. Saltykov. His Letters about India, printed in Russian and French, with an album of sketches by the author appended, was well known in Europe. Karl Mars, in one of his articles, quoted Saltykov's opinion of the talented Indian

people.

Ancient Indian history was taught in lecture courses at Russian universities and expounded in textbooks. The celebrated professor of Moscow Univerally, Timolei Granovsky, whose lectures were a great event in Russian science and public life in the 1840s and 1850s, devoted considerable attention to ancient India. He acquainted his audiences with the results of the work of the leading European Sanskrit scholars such as Christian Lassen and Eugene Burhouf, Professor Mikhail Lumn, who began his exposition of ancient history in his university course with India, used to be called the "Granovsky of Kharkor", He showed great interest in ancient India, and in 1837 published a spetial work A Glance at the Life of the Hindustons People and a few years later allotted an important place to India in his course on the histomography of the ancient East. A description of the religion, philosophy, and public lafe of ancient India was contained in the works of Professor A. Roelsvsky Petrousky of kharkov A Survey of the History of the Ancient World and other general works. Scholars working on comparative ethnology and law very often furned to Indian material, giving a quite detailed exposition. Non-professional Canakril scholars could not, naturally, give a deep independent analysis of texts, but in their works they made use of the latest European literature on Indology and acquainted the Russian public with the scientific achievements. However, the degree of knowledge of Indology possessed by the Russian public cannot be judged only from publications in Russian, original Western literature, especially French and German, was widely available to the reader.

A most interesting feature of Russian historiography is that the countries of the East, including India, were an integral part of the general history course, whereas in 19th-century Europe (and sometimes even today) the countries of the Far East and South Aria were regarded as completely isolated civilisations. leading representatives of European historiography, for example, the German professor Leopold von Ranke, even found a theoretical basis for excluding ladis from the general process of world history. The Europocentric, and at times racist, colonialist tenets lying at the base of courses in British universities are well known. These viewpoints were never professed in Russian science Russian researchers frequently criticised Western historiography for rendering hold hatery by "concentrating almost exclusively on the peoples of Europe, while the creat, thousand-year history of other peoples of the world was Pushed into the background and in doing so they adduced no organic link of the latter with the destmics of the privileged, so to say, peoples of Furope" (1 khomyskor). Attention was drawn to the fact that no history could be considered to be a "world" history of II did not include the history of the East



D. N. Bähtlingk

and of the Slave The abarnes of Europocentrism is a distinguishing feature of Russian arience which, to a certain extent, also ensured the success of Russian Circuit abarders.

The most important Sanakrit research in the militle of last century was carried out in the St Petersburg Academy of Sciences, It is connected, primar by with little wim Bichthingh (1815-1904), Richtlingh was a native of St Pairs being, was echseated in the gymnasium in Elorgat and then in or Payribal Luverenty He prepared to become a proficient (brientalist, studying Ande and Perman with Profession benkovsky and Sharmua under whom Paint he also studied Aggraintance with I Hollensen, who was a disciple of the letman "amakert or holder frozent wald and heed and worked in Ramia was the spor that started Echtlergh on the study of the languages of India At that the there may be one in Russia to teach him Sanakat, and to continue his grade has fall. he left Lee termany From 1835 he anished Sanskut under the picture of France Lee Frank Ecopy in Berlin, August balbelen "chlogel and Christian James being home and m 1810 averand the degree of Doctor of Philology is her want to a man as lade legist strong shows all close of Philosopy of the later than the "study of the later than the "study of the later than the study of the later than the lat Songe the most complete and well founded, aroung in at the "only which we are not of a total complete and well founded," aroung in at the "only which me one of minorquest's sandwing that complicated and distinctive world, so has as me maderalanding of which was "oneheld ! His first major week was to be an according to which was "oneheld." His first major week was to be according to the control of the control 12's 13'al This adequate to a seal and others General, which appeared to seal of the and the adequate to a seal and others as a seal and others. Bit shorts of an wat ladius granmated works He was the first to get & Ayrea more darker be Female and a component his edition with a billion commentary. The continue and a component his edition with a billion of the continue restonanters. The coston promoted to Beliefungh a work on a model for 13th

e was elected first a corresponding member and then member of the Academy d Sciences. Over just a few years he prepared a splendid edition of one of the idest versions of Kalidasa's Shakuntala with a translation and commentaries, crote a monograph on the atress in Sanskrit, giving a start to the elaboration of his important linguistic problem, and a work on affixes in Sanskrit on the asis of Indian grammatical tradition. In 1845 an excellent Sanskrit Reader was sublished in St Petersburg, the first to include texts from the Rigueda. The sublication in St Petersburg of Vopadeva's grammar (1846) and Hemacandra's lictionary (1847) was a continuation of his work on Indian grammar and exicology. He started work on an extensive dictionary of Sanskrit. The resdth of his scholarly interests, his crudition and his espacity for work were taking. At the end of the 1840s he had finished a wide ranging investigation of the Yakut language, which was the first substantial research in this field and which to this day has not lost its scientific importance. This essay of Böhtingk's was republished in The Hague in 1964. At the end of the 1970s a scientific conference, dedicated to the memory of Otto Bohtlingk, was held in the city of Yakutsk, at which it was pointed out that the beginning of the Yakuta' civil script was the alphabet developed by Böhtlingk. His work On the language of the Cyprics in Russia (based on material of Russian Orientalist V. Grigoryev) appeared in 1852. He also published researches into Russian prenumer and phonetics, which contained profound observations and evaustions. Nevertheless his most important work was his dictionary of Sanskrit, the Great St Petersburg Dictionary, published in seven huge volumes in 1852-1875. He worked on the dictionary in cooperation with Professor Rudolf Roth, and they were helped by many leading Sanskrit scholars-the Berlin Professor A. Weber, the American William-Dwight Whitney, Hendrik Kern of Leyden, the St Petersburg Academician Anton Schiefner among them. It is no exaggeration to say that the dictionary opened a new scientific era in Sanskrit studies. The task of the dictionary was to collect extensive lexical material, Independent of the interpretations of medieval Indian lexicographers and commentators (on the basis of original research of Sanskrit texts). The meanings of words were set out in corresponding entries in historical order. The dictionary, compiled with great care and thoroughness, made autonaive use of all known and by then already immense printed and manuscript Sanskrit hterature. In spite of the fact that more than a century has gone by, and a huge quantity of texts and a number of new dictionsries have been published during this time, the St Petersburg Dictionary remains an unsurpassed publication. One of the historians of linguistics, humself a linguist and Sanskrit scholar Serget Bulich, wrote of the "revolution brought about in this field by the ap-Pearance of this remarkable monument of the human spirit, persevering in-dustriousness and colossal erudition... Only the dictionary of O. Böhtlingk and R. Roth made possible a correct understanding of many Indian relica and uncovered their true content," R. Roth dealt with the Vedic vocabulary, O. Bohtlingk, who did the creater part of the work, described the words of classical Sanskrit. (Berthold Melbrück ascribed mino-tenths of the vocabulary of the dictionary to him.) What Böhtlingk did has not become in the least out of date today, in spite of the numerous new relics which have been discovered and seen print over the past hundred years.

After finishing work on the Great St Petersburg Dictionary he undertook, this time on his own, to prepare a new publication, the Concue St Petersburg Dictionary, which also appeared in seven large-sized volumes from 1879 to 1889. In the Concise Dictionary quotations from Sanskrit texts were omited, and the lexical material was enlarged by work on newly discovered texts. If St Petersburg dictionaries became an important basis not only for fisching

but for comparative linguistics, too, for many decades in come.

Parallel with his work on the dictionary Böhtlingk also completed a number of other important works. In St Petersburg, between 1863 and 1865, three bulky volumes of Indian Sayings (the text with a German translation) were published. The second edition of this book contained about eight thousand sayings. Here Bohtlingk demonstrated for the first time ever the richness and variety of Sanskrit gnomic poetry. He published a German translation of Shudraka's drama Mrzechakatika, translations and editions of the Bukedare nyaka- and the Chandogya-upanushads, a second edition of Panini's Grames (with a German translation), radically revised editions of the Sansant Reader and Indian Sayings, and a new edition and translation of Dandin's poety. Al his publications are distinguished by impeccable accuracy, in textual onterm Bohtlingk was a "stern supporter of classical Sanskrit gramma" as opport to the "conservatives", who found in the mistakes of the copyists "pecular ties of language". On many points of Sanskrit studies Bohtungk express views different from those which were widespread in his day, in particular le considered that the predominance in ancient India of the tradition of or transmission should not be exaggerated. In his opinion, all Indian literature after the Samhitas displays acquaintance with the written word.

He spent the Lawyse ecquamance win the written wors.

both with the final years of his life in Germany, but he minimized fall both with the Read years of his life in Germany, but he minimized fall his principal works are considered to the considered to the strength work of its obtaining and her. A printing house was specially equipped for publishing his work, from the considered large sums for the scientific work of its obtaining and her. A printing house was specially equipped for publishing his work, from the size of the consideration of the declaracy, which is being and sufficient was only the consideration of the declaracy, which is being but not of the consideration of the declaracy, which is being but not only the consideration of the declaracy, which is being but not of the consideracy, which is being but not only the consideration of the declaracy, which is being but not not considerate in the consideration of the declaracy, which is being but not not considerate in the consideration of the declaracy, which is being but not not considerate in the consideration of the declaracy, which is being but not not considerate in the consideration of the declaracy, which is being but not not considerate in the consideration of the declaracy, which is being the consideration of the declaracy, which is being the part of the consideration of the declaracy, which is being the consideration of the consideration of the declaracy, which is being the consideration of the consideration of the declaracy and a

Among the mid-19th-century Sanskrit acholars one should also metion Friedrich (Fyodor) Boltenern (1809-1896), who, making use of R. Lenk maternal, published in 1846 the Sanskrit text of Raidsan's Ursan's Mo-German translation and commentary. In the 1830s he tunght Sanskrit for sent time in Kazin, after Personal Commentary.

time in Kann, after Fetro had left for Moncow.

Bohtlingk and Bollensen made an important contribution to Furopeal analyst studies and their manual en important contribution to Furopeal analyst studies and their names are well known to Indology. They mantinod close contacts with Irading specialists in Furope, particularly in German The Reseasan Action 1988.

Russian Academy of Starness actively assisted their research work Howers, whole, their sullurance on the development of Russian Sanakri studet olde, all the more no unce the main direction of their work was the

man rrest in

aslitics professed Buddhism this inevitably led to the development of Buddhist studies, but it was impossible to study Buddhism without reference to its Indian sourcts and religious and philosophical writings in ancient Indian languages. At the beginning of the 19th century J. Schmidt had already started the study of Buddhism

The research activities of Professor Osip Kovalcysky (1801-1878) are of special interest. Kovalevsky, who was of Polish descent, taught Latin in Vilno (now Vilnius, the capital of the Lithuanian SSR). Later he settled in Kazan, where he studied the Mongol language and culture, Tibet and Buddhusm as well as Sanskrit. In the 1830s he published one of the first works on Buddhism to be published in Europe, Buddhist Cosmology. A number of his unpublished works were also devoted in Buddhism, among them "Studies in the Field of Buddhist Chronology" and the "Ristory of Buddhism". A distinctive feature of Kovalenky's research method was his use, in Oriental studies, of the methods of entical analysis of sources, established in Europe in relation to Gracco-Roman literature.

Yet another specialist on Mongolia and Tibet was working in St Petersburg He was Academician Anton Schiefner (1817-1879), a graduate of St Peteraburg University, who had studied Sanskrit in Berlin II 1840-1842. Schoe Iner studied Indian Jatakas and Avedanas in the Buddhist tradition of Tibet and Mongolia He was the author of a number of works which demonstrate his learning in the field of Oriental languages and Buddhism: a Sanskret-Tibetan-Mongol Dictionary of Buddhist Terminology (1859), and a German translation of the History of Buddhism in India by the Tibetan historian Taranatha (1869). He

worked on the latter in close contact with Professor Vasilyev. Professor Vasily Vasilyev (1818-1900) was an outstanding Buddhist scholar and Sinologist, He studied in Kazan under Kovalevsky and inherited from his teacher an interest in Buddhism and a critical approach to sources. His first work discussed the foundations of Buddhist philosophy, the concept of shunyeta ("the Emptiness"). Vasilyev's most important work | his book Buddhism, Its Doctrines, Hustory and Literature, Part I of which appeared in 1857 and Part III in 1869, He knew Sanskrit and Sanskrit literature, but his basic sources were Chinese and Tabetan texts. His knowledge of the Chinese and Tibetan languages gave this Russian scholar a considerable advantage over his contemporary West European scholars of Buddhism, In addition he had at his disposal a rich collection of Buddhist books which he had brought from Beijing, and which were not available to European scholars He had lived for a long time in Brijing, working on the staff of the Russian ecclesiastical mission. Traditional learning was joined in Vasilyev with a sober critical view. He urged that source-material should be looked at "with distrust" and "everyllung be subject to doubt". Analysing knowledge about the primary history of Buddhism, he questioned the trustworthiness of the first Buddhist Councils, and he was faced with other problems which are still being debated in Indology and Buddhology. His monograph on Buddhism contained a listory of the Hihayang and the Mahayana, a survey of the philosophy of Buddhism and the teaching of some Buddhist schools-the Vashhashikas, Santrantikas, Yogoca ms and Madhyamskas, an analysis of the biographies of the important figures in



V F Vanifyee

Findsham from Advantaments to be authorally. This proceeds was translated in German and French and bigether with F. Human's Lamous work begins a important landsmark in mal 19th century fluiding aludes.

adayes hamed to mad 19th century fluidilate thirder.

analyses hamed to considered the Buddhard analyses are introduced to the cases and the second to the cases and the second from the Chances Human placed in measure pot, farly in the Both to gradual from the Chances Human cases are in Buddhist the trateare and segment of buddhist the trateare and segment to the flather supports But these translations and researches were not for published, a number of the manuscrapts pershed, Vasyle frequent about the indifference of his fellow countrymen towards have the control of the translation of the second country in the country of the cou

The outstanding is monther work of a rholds is waster in comvarient Oldenburg, it issuam indologist and specialts on Buddham, Augintion Oldenburg, it issuam indologist and specialts on Buddham, Augintion Property Buddham and the world of Buddham atomic in
burgering Buddham atomic in the world of Buddham atomic in the
of this outstanding Russian sets several decades behind because the world
of Buddham atomic world with the standard property in the observed
of this outstanding Russian sets shad not been printed. In our hotsey or
subject to several the standard property in the standard drawn in the standard dr

her scientific plans, which they were quite capable of doing

The general attitude of Vasilyev to the East is interesting He considered the im of science is be knowledge of mankind, and that this was a more imporant aim than knowledge of the natural environment. The 'comprehensive' they of mankind he thought impossible without the study of the East 'The temote East in populated by our brothers, "he wrote "They have their own istory, their own development, their own views "He opposed the narrowness of vews of European scholars and strove to take the side of the bearers of Eastern civilisation This general approach became characteristic of many teading representatives of Russian Oriental studies, both Sinologists, like Ara demician Vasily Alekseyev, and specialists on Buddhism, like Academician Sergei Oldenhurg, who were Vasslyev's students The lagging behind of the East in his opinion was a temporary phenomenon "When the world becomes uni fied... the East will not only be the repository of education, but also its motive force," he wrote.

V. Vanilyev, for many decades dean of the Oriental Faculty of St Petersburg University, did a great deal for the development of Oriental studies in Russia Being profoundly interested not only in the ancient but also in the modern East, he submitted to the Ministry of Education the issue of studying modern ladin languages several times. I Minayev was a pupil of lasdiev s and con tinuer of his work in the field of Buddhist studies. His main preoccupation was the history of Buddham in India As distinct from his teacher, him ever, he worked basically with Pali and Sanskitt sources But the whole attitude of the Russian school of Buddhist studies towards the texts of Northern Buddhism forcibly reminds one of Vasilve's school Minave's entirum of sources, his desire to study the history of India as a whole, from antiquity to his own day, the idea of the importance of the fast in the future are con-

sonant with Vasilyev's views

In Russian journalism and social thanking of the 1840s and 1850s attention was drawn to India Essays on the secuvities of such Indian i nlighteners as Raja Ram Mohan Roy and Dwarksnath Tagore who had done much for the pro Fres and happiness of their fellow country men appeared in the press infor mation about them was drawn from a unopean hterature and occasionally from the Indian press Quite a number of articles also appeared exposing Britain's colonal policy in India and expressing sympathy for the struggle of the Indiana transt British domination Russian source followed with deep attention the real national nomination. Russiant size of which was reported in detail and from rational printing in India in 1825 1859 which was reported in detail and from ratious points of view in the Russian press. On the eve of the abolition of artidom (1861) Russia was experiencing a recolutionary situation. The Indiar uprising occupied the muids of Russian resolutionaires and democrats insofa as there appeared certain similantics between Russia and India common prob ems connected with the armed struggle of the people for freedom. The well Dobroh ubo known Russian revolutionary democrat and publicas devoted a long article to the herstability o

---

the uprising brought The

hubov d Prem. He directed treded

Prinz Dobro on the British was rathe ladus and pro

the ar

then the British could seeme.

Sandrit atmiles and comparative linguisties in the mid-19th century, ! formation of a Russian school of Buddhist studies, a sympathetic attitude the progressive circles of Russian society towards the struggle of the lade people for their national liberation were closely connected with the wirk of I Minayer, the outstanding Russian Sanskrit scholar and expert on Budd iem in the last third of the 19th century, Minayer's cast of mind cannot properly understood without taking into account the atmosphere if wha weer formed not only his scientific interests but also his democratic son views and his attitude towards the Fast, both ancient and modem.

## 2. Ivan Minayev-Founder of Russian Indology

I'mde of place in the history of Rumian Oriental studies belong by right Ivan Minayev, who was the founder of the Russian school of Indolog as Buddhist studies He devoted the whole of his life (1840-1890) to the study of the East, before all else of India and Indian culture. He had a deep respect to the achievements of the Indian people, was an outstanding scholar, spoke or for the high ideals of equality among nations, supported the Indians in the atruggle against British colonialism and believed in the early independence of India His scientific activities were also devoted to these puble ends.

He received a first-class education in Oriental studies in St Petersburg Lan emity, where he studied the Chinese and Tibetan languages under Profesor Vasilyev, a leading Sinologist and expert on Buddhusm, and then kend Sanakrit and Pali, Minayev's mentor in Indological studies was the well-known Sanskrit scholar Professor K. Kossovich, While still an undergraduate Minuyer showed himself to be a thorough and independent researcher as well as bent a man of progressive views. He was closely connected with the progressive trachers and professors of the university. Among his teachers were such with known scholars as Izmail Sreznevsky whose work was distinguished by depth of scientific analysis and a broad approach to the phenomena of world culture. Minayev immediately entered the muleu of those scholars who spoke of against reactionary and orthodox ideas inculcated by tsarism and came out for advanced principles of education,

After leaving St Petersburg University he continued his Indological studies in Germany, England and France, consulting with such prominent scholar as A. Weber, T. Benfey and F. Bopp. By the time he set out on his scholary Journey to Europe Mmayev had already mastered Sanskitl and Pall. It is really a set of the set out of the property of the set of the s Vealing that in Paris his attention was drawn particularly to the Pali men scripts preserved in the National Library, and he was the first to catalogue

these valuable texts

Minayer was a scholar of exceptionally wide profile. Although primarly a Sanakrit scholar and expert on Buddhism, he was also an ethnographer and ecographer, was interested in and did fruitful work on the history of relations between Russia and Indua. But even in IIIs basic speciality, classical Indoor, his scholarly in the second in IIIs basic speciality, classical Indoor, and industrial and Industrial Indoors. his scholarly interests were unusually varied, he studied Vedic hterstore and the edicts of A.L. I. the edicts of Ashoka, worked on Jaina texts, prepared and published and grammar, and worked on Jaina texts, prepared and published lie was the first in Burney or a comparative grammar of Indo-European Inquisits ile was the first in Eussia (at St Petersburg University) to introduce the text-

...'



ing of Prakrita.

Preparing himself for the study of general problems in ancient Indian histoy and culture, Minayer began with a deep investigation of the Renede. In his tarty notes for 1862 (when he was only 22), we find an interesting explanation of his addrasing himself specifically to early Vedic literature: "Maintaining chronological order in my studies of Indian history, I was obliged to dwell on the most ancient relic. Besides, my choice was justified by its enormous importance in Indian life and science, as the first historical source, and, finally, chose it for a deliberate evaluation of the works of European scholars on the first period of Indian history, at the same time expecting answers from the

funeda to many questions that are occupying me at the present time."

In the first period of his scholarly activity, when studying Indian culture, in the limit period of his schotarty activity, which could approach is character appears before all else as a historian. The historical approach is characteristic approach is characteristic. teristic of all his works. And in the last years of his life, when he was creating major works on Buddhism and his attention was concentrated on the religions of ancient India, he never abandoned the historical method, which was coming to be ever more essential in his scientific quest. To Minayev belong the words, which are true even today; "In portraying the destiny of a religion we must discover the laws determining its development...", "the essence of any spiritual development reveals itself to us in the entirety of its historical development and can be understood only when this process is traced back to the beam and in this way its sources are revealed".

The historical principle which guided Mmayer in his study of the spirit life of India had a noticeable effect on his pupils and became churchin

of all the heat works of Russian Indologists.

Minayev was engaged in research into Vedic religion, Buddhism and la ism but he did not isolate one from another. On the centrary, a belle knowledge of various religious and philosophical currents mabled him understand exceptionally deeply the specific sharacter of each school and dr. general conclusions. "The history of religion is one-sided," he wrote, "I researcher does not pay the necessary attention to the genealogical connecty between various religious doctrines, and m their mutual historical relations. that gave rise to various trends."

At the same time Minayev did not approach the investigation of the at tual life of ancient India as a narrow specialist. He understood the important of this subject for the study of his own epoch very well He meand his "knowledge of Oriental religions is necessary and very important not only everyone who in time shall have to work in the East, but the study of report

has great importance for the thinking man of modern times".

Minayev was a scholar who recognised no boundary between ancient an modern times, to him they were two sides of a single object of research the spiritual and material culture of a nation, lie was well aware that precisely a ancient history can answers be found to many present day questions it was accident that he wrote "All-round study of ancient and modern indu is ret of the pressing necessities."

A speech he made in St Petersburg University in 1884 "On the Study of India in Russian Universities" was of particular importance for the establishment ment of an Indological school in Russia. In it he argued the necessity of study ing in Russia not only ancient, but also modern india. He spoke of the more mous contribution made by India, and the East as a whole, to world think tion. "Every time we begin to think about the origin, the beginning of the most important elements in our present-day civilization, the East remarks of itself, and the eleper we penetrate into their past the clearer can we see the close historical connection between East and West," Minayer and Bill interesting that these words were spoken at a time when conceptions of two Pocentriam were prevalent in Furopean seience, Many West European and stressed the fact that Eastern culture was "secondary", they more that later origin in comparison with the Graeco-Roman civilisation The small with furnopocentrust views was characteristic of other Russian arbotan well. The full well. The fuller and more thoroughly one studies her (India's) datant pather elements. the clearer and more thoroughly one studies her (indus) user there counter and more convincing becomes the role of this datast tarte country in the fortunes of the ancient world. For the man of entert total It was not past a land of wealth from which he brought out gold, norr set precions skines, but a find of wealth from which he brought out gold, in the corphonally area. But a find of wadom tou," he wrote. Positing of the grid. explanally great contribution of ansent India to world civiliants, hild stresses not an abstract but the practical interest that Russis had in India. The study of The study an abstract but the practical interest that Russia had in the same and include about the control of study phenomena in modern india." Minayer said log-be with that he rightly moved that it modern india." Minayer said log-be with that he rightly noted that the interest in Indian history was explained by the character of miles. the charmens of sultures and the important sole played by India in until

sitory, and that this interest did not come from any kind of mercenary moyes. We can say with a clear conscience that there have never been any written thoughts in Wassel of a comparing against India or of conquering it." Mayer contrast Reason of a comparing against India with Brita's colonial louisy which he condemns. In our statistic towards had a with Brita's colonial colors of political self-consciousness among the Indians and forcettle the infiability of a clash between two hostile camps: a bandful of strangers and the nary millions of the Indian masses.

In order the better to picture the breadth and advanced nature of Minayev's riews it is essential to refer to his diary notes made during his trips to India, His first journey to the East (to India, Nepal and Ceylon) was made in 1874-1875. He spent almost two years in these countries, and made a deep study of the culture and life of the population of the region. He set out his impressions in his book Studies of Ceylon and India. From the Travel Notes of a Russian published in St Petersburg in 1878. The appearance of this book became a notable event, not just in Russian, but in West European Indology also. It promoted the growth of interest in India in wide strata of Russian society. Being an excellent authority on ancient Indian culture, Minayev collected most vahuable information on the religion, history and ethnography of India, and expressed original ideas on many disputed problems of Indology. But the importance of this publication was considerably more far-reaching: Minayev asw important changes in the India of his day and was one of the first European scholars in give an impartial assessment of British colonial policy and its disastrous consequences for India. Some of Minayev's scholarly pronouncements have retained their value up m the present day, so it is quite understandable what great importance his Indological observations had a hundred years ago. In his Studies yet another important feature of Minayev as a scholar can be ducerned: he not only studied relics of ancient Indian culture and gave them his own interpretation, but also tried to preserve these priceless treasures. In February 1875 he visited Bihar, where he familiarised himself with ancient monuments of Buddhism, Jainism and Hinduism. Our inquisitive observer found a column with an inscription of Skanda Gupta, a ruler of the Gupta period, studied other epigraphic material and once again noted the exceptional tole of Magadha in the history of ancient India. His attention was drawn to the local museum which was in an extremely neglected state, but according to Mhayev it had a rich collection of ancient inscriptions, columns, staties and bas reliefs. He expressed slarm about the future of these monuments. In this collection," he wrote in his diary, "there is much that ii of interest and deserving of better care and publication in photographs. All the things are heaped in the garden and thus subject to the influence of weather chan-Ps. a few more years will pass and there is no doubt that much of the col-lection will be lost to science for ever."

Dung be set to scence for ere;

Dung be set to scence for ere;

Dung be set to see the set of the s

and can be understood only when this process is traced back to the beyon and in this way its sources are revealed".

The historical principle which guided Manaver in his study of the ext life of India had a noticeable effect on his pupils and became that the

of all the best works of Russian Indologists.

Minayev was engaged in research into Vedic relation, Buddham and la ism but he did not isolate one from another. On the contrar a traknowledge of various religious and philosophical currents maked he understand exceptionally deeply the specific character of each a had sol general conclusions. "The history of religion is one-sidel," he seet. "I researcher does not pay the necessary attention to the granulogisticane between various religious doctrines, and to their mutual habon a relation that gave rise to various trends,"

It the same time Minavey did not approach the investigation of the ge tual life of ancient India as a narrow specialist He undershard the septim of this audient for the study of his own epoch very well lie strend the knowledge of Oriental religious is necessary and year impedial set on a everyone who in time shall have to nork in the Fast, but the study of elias

has great importance for the thinking man of modern times"

Umayer was a scholar who recognised no boundary between accell no Prodern times, he him they were two sides of a single object of result in specifical and material culture of a nation. He was well aware that percent are not had never can answers be found to many present dix question. It was to order that he wester " Mi mund study of ancient and motion inches of of the pressing perrenting."

apone to be made us he Petersburg University in 18111 'the the right's lactor in Roman I asserblers "was of particular importants for the rid later mont of an indeducts at when in Huma In it he argued the necessit of enbog on I same ned sonly an ernest in Russia In it he argued the persons the ent means similarlication made by finite, and the Past as a whole, to wind their have "toory tiese we begin to think about the cright, the beginning it is most unpertains elements as one present day enduation the fact read to of due of med the desper we present day emiliated the clears on the were chose become a consections between Part and Best, blingers said it a note medical chas them wends were speaken at a time when come pie se it is pen tools was were porreless in the special armore from when coverple in the me want the fact that I asken entire was 'accordant, that that is many when me among menors with the figures fluming endiction the party n the f non-post-extend ratios and who dispers, flighting equivalent t highly will form the second ration of either Remark which are noted the holes and mean theoretisher of other Remain of better the holes and mean theoretishly one studies ber flicks at details. Not create and more commencing borones the grade of the better form remains a ser than Latitudes of the secretary world from the man of surest time. a was need young a bound oil we notice from reducted for the man of garden and the collection of the collection of the format of the collection of the first of the collection per a me mentary wind a facility forms related the despects and of the 19 mentary wind a facility working their "for morning to the facility which the morning the second of the second in morning and a season of markings have been asset from any of the season of the seas manages but the confidence of mounts links be used \$ exchange of uses and the confidence of uses and the property of uses the first the confidence of uses and the confidence of uses and uses a if dende is absent on the property of the property of the appearance of the property of the pr this on one of the properties of the control of the second where means to the control of the co Arr is an array of the first half the stranding landson had not good expense.

history, and that this interest did not come from any kind of sucremary motives. We can say with a clear conscience that there have never been aw erious thoughts in Russis of a campaign against Indias or of conquesting i Minayer contrasts Russia's friendly attitude towards India with British color policy, which be condemns. In smary of his works he notes the appearance shoots of political self-consciousness among the Indians and forettlis the inhality of a clash between two housile campas: a hamfold of strangers and

many millions of the Indian masses.

In order the better to picture the breadth and advanced nature of Minay views it is essential to refer to his diary notes made during his trips to In-His first journey to the East (to India, Nepal and Ceylon) was made in 16 1875. He spent almost two years in these countries, and made a deep study the culture and life of the population of the region. He set out his impress in his book Studies of Ceylon and India. From the Travel Notes of a Rus. published in St Petersburg in 1878. The appearance of this book became a table event, not just in Russian, but in West European Indology also. It moted the growth of interest in India in wide strata of Russian society. B an excellent authority on ancient Indian culture, Missayev collected most luable information on the religion, history and ethnography of India, and pressed original ideas on many disputed problems of Indology. But the im tance of this publication was considerably more far-reaching Minayev important changes in the India of his day and was one of the first Euro; scholars to give an impartial assessment of British colonial policy and it sastrous consequences for India. Some of Minayev's acholarly pronouncem have retained their value up to the present day, so it is quite understand what great importance his Indological observations had a hundred years aghis Studies yet another important feature of Minayev as a scholar car discremed; he not only studied relies of ancient Indian culture and gave t his own interpretation, but also sried to preserve these priceless treasure February 1875 he visited Bihar, where he familiarised himself with an monuments of Buddhism, Jainism and Hinduism. Our inquisitive obs found a column with an inscription of Shanda Gupta, a ruler of the G period, studied other epigraphic maternal and once again noted the except role of Magadha in the history of ancient India. His attention was d to the local museum which was in an extremely neglected state, but acing to Minayev II had a rich collection of ancient inscriptions, columns tues and basceliefs. He expressed alarm about the future of these monum "In this collection," he wrote in his diary, "there is much that is of in! and deserving of better care and publication in photographs. All the t are heaped in the garden and thus subject to the influence of weather per a few more years will pass and there is no doubt that much of the

Danny his very contract nor except the contract valuer of contract valuer of contract valuer of contract valuer in the contract value of the contract value of the contract value of the contract value value of the contract value value

anternete" the Southandar care Having a first of ou knowledge of the hotel and culture of ancient India and of original Sandart tests, Visites toler men a dapate with the local arrhandopots regarding the daing of the E Office and

On arrival in Mathiera he became interested in the history of the cited Krichna and then came to the important conclusion that the cult was indpose ent of Christianity (the thesis that the cult of Krishia was dependent of ( breetanity was very popular in Indology at that period), Minarer's darger on the character of Mathura art, with such leading authorities of British isto logs as James Princep and Alexander Connincham, was of great scientife to inference. The majority of European scholars at that time considered the school of art in ancient India to be of Greek or Roman origin, while the list man incloderet, everying out a careful investigation of the material, product a different interpretation that ancient Mathura art had local foundations was influenced by traditions formed in North-West India during the Indofest period linager was one of the first to pay much attention to the Kudar inscriptions from Mathura and separate the macriptions of the Kahanga into a special group

No matter where Manayev was, no matter what monuments of antiquely he was studying, he always found himself in the thick of events in the lots of his day. In the rourse of his first visit to the country he began a close that of the character of the relations between the Indians and the British, which enable: him to reveal the new processes coming to life in indu-the gorn of national self-consciousness among the Indians and their anti-colonal selfments. He was always on the side of the Indians and their anti-colonia hear foreign domination," he wrote in his dury. "The British have not strict deep roots in India, they are an alien element here." "Morally separated, and despising the other, the British and the Indians, even though bring in the sent city, are far spart from one another; their houses are also far spart, put littheir vital interests. Indian questions interest the Englishman only indian they affect his personal life, very often this interest is determined by the amount of profit."

As a first-class publicist, Minayev understood what an important part its local press could play in the development of national self-consciousness in the peoples of India, in their struggle against foreign domination. He wrote in he diaries during his first visit that "the press in India, with regard to language had done what Dante had done in Italy and Luther in Germany. A west of evidence, lack of tendentiousness in its selection and evaluation, the chr spirit of the Russian scholar, ill make Minayev's diaries a valuable source of the history of the national laboration movement of the Indian people against British colonials. British colonialism of the 1870s-1880s. In addition, they reflect the progreasive social views in Russia and the deep sympathy of the Russian for the struggle of the Indiana for the deep sympathy of the Russian for the struggle of the Indians for their freedom. Manayer's progressive political stand was even more clark. was even more clearly displayed on his second and third visits to the last # 1880 and 1883-1886.

During his last journey to the East Minayev also visited Burma. On he in to St Peterships. turn to St Petersburg in April 1886 he plunged into scientific and teather work. He prepared for the work, He prepared for the press and published many important work has sudden death out about his sudden death out about his intensive researches and prevented the full ment of his broad creative and intensive researches and prevented the full forms. ment of his broad creative plans. Even his fundamental work on Buddhard

was not published in full during his lifetime, only the first volume had appeared. Later on his closest pupil, Sergei Oldenburg, prepared for publication some separate uncompleted parts of his teacher's legacy of Buddhist studies. Minayer wanted to have the diaries of his second and third journeys to India published, however they were not prepared for publication and have been presented in his archives in manuscript form (notebooks and exercise-books) They dury notes came out only in 1955 although the work of preparing them for the press had begun considerably earlier. At the request of the Soviet Geographical Society, "linayer's niece, A. Schneider, carried out a great deal of preparatory work at the end of the 1920s. She read and copied out the diary notes the scholar had made for himself, frequently in a hurry and abbreviating many words.

Work on the publication of the diames was continued at the end of the 1910s, Soviet scholars began to prepare for the 110th anniversary of the birth of the founder of Russian Indology. Academicsan A. Barannikov put forward a proposal to resume publication of Minayev's disries. He wrote a biography of Minayer and started on the compilation of the essential comments, but was not alse to complete the work. After his death N. Goldberg and G Kotovby prepared the diaries for publication, and scholars, along with a wide cir ele of readers, thus had at their disposal the work of this remarkable Russian Indologist. Indian scholars also showed great interest in this publication the daties were translated into English and published in Calcutta in 1960 lake his Studies of Ceylon and India, the diaries of his second and third

sourneys to India are important not merely for the study of the biography of the Russian acholar. They are clear evidence of the consolidation of relations letween Russia and India at the end of the 19th century and are permeated with a feeling of deep respect for the peoples of India and a genuine support

for the struggle of the Indians to free themselves from British domination.

Indoubtedly the special character of Minayev's duary notes must be taken into account, appearing, as they did, 65 years after his death. The diarres of his List yearney to India were prepared for publication by the scholar himself and included emential explanations and selected information with which Vipayer wished to acquaint the seader, the notes of the second and third yourseys do not consist of material systemstand by the author, but are a "reproduction" of personal observations made during his "Eastern texvels", although Il is possible that this specific feature has a certain advantage, the notes, made by the scholar on the spot, erflect has first-hand impressions the author's pen had not touched them after he had gone through them many years later and in different circumstances in the academic clouters of St Petersburg

The basic aim of Mutayer's second and third journeys was to get to know monuments of ancient Indian culture, particularly those connected with Buddheer, and to study and collect ancient manuscripts. He wanted famous montiments in frants and t flows, caves in Karle and Kanbers, in the Sank repon, Chartrhari tinha-a monastery not far from l'pam, connected, according to tradition, with the famous port Bhartrham The frescors an Ajanta, he said, surpassed his expectations. Inspecting Ellors he wrote "I saw two caves haim and thematers. The first (a temple) is really striking in the abon fance of stucco work, and in its lin out... The second is equally remarkable. he the first one there as such a mass of murals that it resid be read as a book of Indust mythology. Of course not all those interpretations given by the Io-

ed Frakes and can be econocificant from " The preside soil only be admented the primary affic on recommends of general feeting entering but plan to the censecond h at a good alies to the explinations of godes said ked profts arma among more of some inter they disprop dotaled not group and glood free not month which he famp performed for when mythout on his statelife swith f of mere has envited the Flowbert heaveleds us the Versus Mount (a) work Fadding Mineyes pays party after attention In the Radifiet comple and the foundhing ambitunes muchail in the factor disciply and her when at strength and strength of southers and their bernardine from the samety by some many well frames locker scholar in Rember! got be bone the autotunding Indian histories Hamiltohne liepel Bhandati and the femome appropriate and hadroten liberands Indes; therman y's a stress roles was bround throughou and fentress throughou discount with him pri have of enrurat feelum opegraphy etertaid photographs of inemptons and the percel them with them showly published by & Commenter He came to D emphasing that the mercipines of connection are with errors, paterial the inerciptum of Khain twhat so christmaly meant is a regard of the edic of Jaholia from Kalin) In 1932) Indeed proposited the Russian wholst will prome new startip terms of the Kashana refer ferriality which he had discovere in Visitors, and a rich collection of Ashsteins coins Six years later limited rence again mot Indent and discussed with him problems of numerates De ting the years that blunger was in India the Indian historical school was sil in the making It is therefore very unimative that the Russian indologist at a particularly close two with Indian orbolars, and it was precisely with then the discussed cardinal problems in the history and culture of ancient indu-These meetings last the foundations of scentific relations between Russian I. and Indian Indologuts and were weful to both sides, Manayer was an outsing ing specialist on fluidhum and Indus epigraphy and it is therefore not by chance that Indian scholars regarded him with great respect and complete confidence. For the Russian erholar these conversations and scientific during sions were very interesting. Acquaintance with new sources broadened ha scholarly horizon, and in the course of meetings with outstanding Indian scholars ars Minayey checked his own acoustic conclusions and amplified the lath had at his disposal. Thus, for example, the investigation, together with indraof the inscriptions of Ashoka possibly determined the enormous attention that Alinayev paid to these sources in his major work on the history of Buddhim. Mention should be made of the importance of the discussions between the nayer and Indraji on problems of Kushana epigraphy. At the beginning of the 1880s scientific study of the Kushana age was only just beginning made discoveries of Kushana macriptions were still ahead, but Minayev was already attaching great importance to Indraji's finds, The meeting of the Russian and the Indian acholar and their discussion of problems of the Kushana relies also had a symbolic character; it gave a start to future international symposis and conferences on the Kushana period in which Soviet and Indian specialists took part. Creative contacts of Source and Indian scholars on these problems at the present time are particularly fruitful

During his third visit to india Minayer went to Bombay where he once asia met his good friend and colleague Indraj. The old man was happy to see me, he wrote in his diary. They discussed problems of archaeology (the contribtions were conducted in Sanskrit) and also the policy of the Editah in Islaas Sandsit scholar, Indriji was deeply worried by the outrages comply the fittish in like country, but he knew that the Indians were not bet enough to offer any active opposition to the power of the foreigners as the bayeous and the gan. He sharply condemned "the ulers of Western" "which had penetrated into India-drunkennens, robbery, debauchery, the was not, recording to Minayer," as upporter of the old order.

rag hi stey in India Manyer exhalished quite close relations with mayor healten. Be mindage, the met Mahaco Mahenburg Kunter, a well-known ha sholar, averal times, and dacumend with him problems of Buddhism, mered with the Indian Sanshirt scholar Gattralbig in Sanshirt. In his he noted that he Indian Sanshirt scholar Gattralbig in Sanshirt. In his he noted that he frequently carried on conversations in Sanskirt with a rholar, Brahman, and the entire present of temples that he visited. 724 preferrionaleum aroused deep respect among the Indians. As the Indian Probasin present of the Probasin Proposition of the Probasin Probasin Proposition (Probasin Proposition Proposition Proposition Proposition Probasin P

impression on the Indians.

he breadth of Murayev's scholarly interests was to be seen during his neys in India and Burma. Together with epigraphy and Buddhism he was mirrested in Jainism, visited many Jain temples, and attended Jain seru. In Ahmedahad a Jain monk, in a singsong voice, read the Bhaganattautra, of the most important canonical works of Jainism, then he translated the tinto Sanaknt and gave explanations in Gujarati. In his diary Minayev tells us risk to the famous Decean College in Poons (it is still one of the major mulic centres of India), where he became acquainted with Jam manuscripts. all wonder that he describes his visit to the Deccan College in detail. His es are not just a story about Jain manuscripts, but an interesting document the attitude of a Russian acholar to Indian acience. "Engrossed in Jain inuscripts, chose one and wanted to obtain a copy from it, on which grounds had a cursous conversation with the principal, who insisted that I should preach De Hohler for information about the Jains and when I pointed out at the native scholars could give me the same information, the principal trenexally denied this. Dastur, who was present at the conversation, was thrmely dupleared at this remark. When we left the principal, Destur in turn ud These Enclusi do not understand anything." Almayev's notes are very draine; the firtish principal of the Decean College, Oxenham, denied the while qualifications of the Indian specialists on socient manuscripts, while interes raised the level of Indian acholarship very highly. Minayer was one of he world a leading authorities on the study of religious texts of socient India mil Eubler's works were well known to him. It is interesting that Minaver's was irrequently committed with those of Indian scholars, so it was no arcident that it was precisely to Minayer, as to a close friend, that one of the teachers in the Decem College experiend the alarm of progressive circles of Indian sotheir ! These t nelsh do not understand anything.

Visites and the second of the second of the second of Calcutts, which is traded in James 1886. From the second time the create of antifettable in trade in James 1886. From the second of the second o

gressive political views and a supporter of India's aspirations for independ His scientific conversations almost always finished with an embarks political situation in the country. In conversations on political miyes not just a listener but an active and unbised partripant in the days Great acientific authority and progressive political views were what he a hase of those friendly feelings Indian acholars felt towards him. A The tives of the most varied social groups in Indian society sho had got !! for him. During his stay in Calcutta most memorable for him were his we with Mahesha Chandra Nyayaratna, well known philosopet and and the ar, one of the leading specialists on Bengali literature, with Harness writer, historian and expect in Buddhism; with Haridas Shairs wellspecialist on Pale literature; Jivanand Velyasagara, outstander and and and publisher of the large explanatory Sansknt detionary, and wat to Das, well known traveller across Tibet and compiler of a Tibetas I seld tionary On March 1, 1886, Manayev was invited to a meeting of the lusis feet

of Bengal. The Indian scholars welcomed Musaver most warmle "The per present me," he wrote in his diary "I am always surprient by the Laches the Bengalis towards me, it is kindness to Russians and not hime personal After he had seen Hardas Shastri the following note appeared a his ar

lengales are nery hand to me Then will be not as land I believe to a

was the "ethnography of the locality". "All these nationalities," we read in his diary, "that one meets at every step, have up till now been very poorly studied and very unsatisfactorily described." One of the first Indologists in the world to do so, Minayev called attention to the need for an ethnographical study of this region of Asia. In this connection Minayev's work Indian Tales and Legends, Collected E Kamaon in 1875 holds great interest. In 1886, in Calcutta, Minayer made the acquaintance of the outstanding Bengali writer Bonkim Chandra Chattopadhyaya, whose books, carrying a dedicatory inenption to Minayey, are preserved in the library of the Oriental Studies Department of Leningrad State University.

Minayer met leading figures in Indian culture and representatives of the national movement such as K T. Telang and W C. Bonnerjee. Judging by his duries he took a lively interest in the fate of the peasant movement led by Yander Bulwant Phadkey On January 31, 1880, he had a meeting with Telang and noted some facts from Phadkey's biography in his diary. Minayev highly appraised the struggle of the Marathus against the British, "Phadkey," he wrote, "had pure, lofty intentions and it was not difficult to forecast his ladure." These words were written at a time when the colonial authorities were waging a bitter struggle against the insurgents, when Phadkey had been arrested and sentenced to life imprisonment.

In Poons Minayer met the teachers of the school founded by Bal Gangadhar Tilak, who later became a leader of the national liberation movement. It is typical of Minayev that, being in India, he made contact with the most progressive figures in the national liberation movement and felt a deep

respect and sympathy for them.

from India Minayev travelled to Burma. As an expert in Buddhism it has essential that he got to know "living Buddhism", the Buddhist works to be found in ahundance in book repositories of temples, as libraries and private collections. He visited Burma at the end of 1885 and the beginning of 1886, which was a very difficult time for that country the third Anglo-Burmese war had just ended. Here, m in India, he was on the side of the Eastern peoples, fully supporting the struggle of the Burmese against endarement by the limitsh, in an article published in 1887, "The British in Burma", he showed the real sims of British policies in Burma and called on the Burmese to con-

linue the struggle against the foreigners

For his Buddhist researches even Minayev's abort stay in Burma (fifty days altogether) was very useful and frontful. He gathered a large collection of Pali manuscripts, in which he was given invaluable help by Burmese scholars as sell as Buddhist monks. His collection is extremely valuable because he manared to save unique Buddhist works from destruction. The tense political situalam in the country had led to the destruction of many ancient manuscripts; it was due to Vinayer's protest against these acts of vandalism that the British authorities took steps to register manuscript collections. In this instance the Russian Orientalist came forth not only as an outstanding specialist but also as a defender of the cultural heritage of the peoples of the East.

In Burma Munayev got acquamted with the educational systems in the wrular and morastic schools, he was particularly interested to know what trate were studyed there and how the ancient cultural traditions were preroed. He expressed anxiety over the fact that Buddhasu and Pali literature here not studied in the country. In his meetings with scholars and monks he

.

(Leser Vehicle) Fali works, relics of Northern Buddhian—the Great Vehicle—the Makayane. Tranks to the contribution made by Brian Hodgon, a prominent British scholar of Buddhisen and authority on manuscripts, rich collections of Neplaces Buddhiar insamscripts were discovered, the Hungarian retarrher, Alexander Coma de Korōs, was one of the first to draw the victorion of scholars to Thetan religious and historical interature, and a catalentic of the scholar to Thetan religious and historical interature, and a catalentic of the scholar of the scholars of

The study of Mahayana sources caused scholars of Buddhasm to revise a number of traditional tenets and faced them with new problems, such as the distinguishing features of the original traching of the Buddha, the time and ways in which the canon developed, the evolvement of philosophical and religious thought in different Buddhirt shools, both in the country of its

origin-India, and beyond her confines.

All the above aspects of Buddhist studies were reflected in the works of I. Minayev, whose name reghtly holds pride of place among 19th-century scholars of Buddhism, alongside the names of E. Burnouf (France), H. Oldenberg (Germany), F. W. Rhys Davids (Britain), Hendrik Kern (Holland) and Emple Senart (France).

In the extensive herstage of Buddhist studies left By Minayev we find works connected with publications and translations of Buddhist texts, and also works of a theoretical nature, devoted to research into Buddhist doc-

trine and the stages of its development.

Minayev's basic theoretical work, which was preceded by a number of stricts an edictions of texts, as his major work Baddhaun. Researches and Material published in 1887. Unfortunately his premature death prevented his from completing has reasoned, although the appearance of the first volume was a noteworthy contribution to world Buddhology, as is proved by its publication in French with a foreword by the outstanding Ferench scholar Emile Senart, who pointed out the originality and great scientific value of this work by the Rensans acholay.

The aim of Minayev's work, he wrote in his foreword, was to "verify the conclusions and these generally accepted among contemporary researchers"

The fact is that during Minayev's lifetime three had developed in Buddhist and of a religious-third teaching that having once therefore remained almost completely unchanged in the course of its long-stitunce, and at the same time the text of the Tipstake (Trapitabe) was looked upon as a complete and systematic exposition of the most ancient Buddhist doctrine. The majority of 19th-century researchers had an uncertainty of the state of the Southern Canon and of later Pall commentators of the state of the Southern Canon and of later Pall commentators of the state of the Southern Canon and of later Pall commentators of the state of the Southern Canon and the third the chronol-long state of the Southern Canon and the Southern Cano

Muxyee was convinced of the need for an all-embracing study of Buddhism, which he regarded as a broad historico-cultural and social phenomenon that had had a great influence on many aspects of the life of the nations of the



ion of varied sources of Northern and Southern Buddhism, making possible at vapproach to the question of pre-canonical teaching and its reconstruction, circuiting debates on the role of the Hunsyma and the Mahyyma texts and the lank with the primary teaching of the Buddha are still going on. These issuessions were conducted by Vauly Vaulyv, Iran Minayer, and the Dutch bedruit Hundik Kern in their day, and were confined in the 1920s, and 1930s, y Louis de la Vallier Poussin, Sheberhatskoy, the German Indologist Hein-the Lidders, and then by the Austrian acholar Each Francellance, the Prenchan A. Baresu and many leading Indian acholars, including Nalinakaha Dutt, C. Pande and others.

Minayer's in-depth analysis of the basic problems in the history of Budlbism is based on a brilliant knowledge of factual material to be found in various kinds of sources; written records, oral traditions, specumens of art, etc.

A fine intuition helped him to select from an enormous mass of material, and was either very little studied or completely unstudied, works necessary for research. He was one of the first to pay attention to such an interesting first and Jackase, which had not as yet been published then, and which Mi sayer got to know from various manuscripts. A series of articles on the Jackas dealy reflected his general histonical and cultural approach to the study of buddhum and its literature. He looked on the Jackase first and fortmost as models of folk art, very important for the study of final frolkiors, and not metals as relic expounding the Buddhist code of morals. It is indicative that this study of the history of Boddhum, Buddhist literature and art Minayer with the study of the restored of the people in the creation of these collecting are to the control of the proper of the root about the "brilliant history of folk art over some votinty centure and one". Studying the relics of the study and art, he was reading a "wing narrative of the intellectual and contounal life of an arctical response."

Minayer was a superb textual critic to whom acholarshap is obliged for the publication of a number of extremely whatshap, at times unique, Buddhist texts During his travels in the East he gathered, as already mentioned, a prediction of measure-parts from India, Ceylon, Nepal and Burma, now kept in the Manuscopt Department of the Saltykov-Shchedrin State Liberty in Learninged. The collection of measure-pits in Pali from Ceylon and Burma is practicularly valuable. During his lifetime he managed to publish only a few manuscripts from his collection, such as the Anagatousous, and the hymn to Aradokiteshuan. However, the greater part of these valuable manuscipits, in the textual study and palacography of anoment works was aroused in Minayer at the very beginning of his scholarly career.

Manyev's master's duscretation encompassed the editing, translation and investigation of the Parlmorbiasomine (Fatunokhkuntata). The choice of this text as an object of reasersh was determined by the exceptional importance that the parlmorbiasom of the edited anomalia works, for a titudy of the little objects are parlmorbiasom of the edited anomalia works, for a titudy of the little objects of the edited anomalia works, for a titudy of the little objects of the edited of the edited of the little objects of the edited of the edited of the little objects of the edited of the little objects of the edited of the little objects of the edited o

famous series "Bibliotheca Buddhica", founded by Minayer's pupils, Acide

micians Sheherbatskov and Oldenburg.

The most interesting of the Pali sources published by Minzyev is the Kat's vatthupakarana, a work devoted to an account of controversal issues of Buddhist philosophy and the struggle of orthodox Buddhists against opersentatives of various heretical schools. Cevionese tradition attributes the expounding of the Kathanatthu to Tissa Moggaliputta, who is supposed to have put it forth at the Third Conneil at Pataliputra, Minayev, analysing the text in the historical plane, came to the conclusion that il was of later orun which in his opinion in no way lessened its extreme importance as evidence of an intense struggle between different schools of Buddhism that had been good on for many centuries. It should be noted that Minayev was one of the fell European scholars to make a deep study of the history of schisms and herein in Buddhism.

In the second issue of his major work Buddhism, Researches and Materials Minayev published the Mahavyutpatti or Great Etymology. Composed approx imately at the beginning of the 9th century, it was very popular in the Buddhist world and came to us in Tibetan, Chinese, Mongolian and Manchurian

translations.

Minayer made use of ill the above-mentioned versions for his edition Subsequently, in 1910-1911, the text of the Mahavyutpatti was republished and appeared in the thirteenth volume of the "Bibliotheca Buddhica", and is the an indispensable source for the lexicology of Buddhist Hybrid Sansknt.

In 1889 he published the text of one of the most outstanding works of Northern Buddhism, the poem by the 7th-century preacher and philosophis Shantideva-the Bodhicarya-avatara. This work is remarkable in that it a compendium of the philosophical views of the Mahayana. It is scarcely postble to attribute it any one school of the Mahayana, for the followers of the most varied schools, beginning with the Sarvastruadins and ending with the l'oracaras, each regarded this poem as one of their fundamental works the publication of such a source as the Bodhicarya-matara can be considered to be the beginning of the next stage in Minayer's Buddhist studies. During the first stage of his acholarly activities Minayev was basically interested in the history of Buddhism and the Buddhust community—the Sangha, Councils, schisms and hereare, then he turned to Shantideva's work, a philosophical source reflect the later development of concepts of the Mahayana in India, which infe cates the appearance of interest in another aspect of Buddhism-its philosophical cal content.

Minayer's works on the Pali language and Sanskrit literature form a particular part of his arientific legacy. His dissertation "On the Phoneters and the Photory of the Pali Language", published in 1872, was an enormous contribution to world !tam to world Indology. It was dutinguished from earlier Pali grammars in best on many years' study of Pali texts, and contained a section on phone or

which Sanakrit forms were given with their Pali equivalents. In 1871 translated into French, and in 1875 into Figlish. The scholarly level of the range was so high that it became the basic textbook for the study of fall of Indus and Burms.

one with his study of works in Pali, Minayev paid great attention in the of sandynt literature. He wrote a general survey of the most important of and ret laterature which was the first such detailed resume of the \$1

rature of ancient India in Russian scholarship. In his survey he gave an excontion of Vedic, Buddhist, epic literatures, classical Kavya, folk literature and

Minayer's many-sided approach to the study of ancient Indian literature and the foundation for further fruitful research in this field of Indology by Russian and Soviet Sanskrit scholars.

He ded in 1890. His archives tell us of his grandione plans. Several of his works, published after his death, were prepared for publication by one of his dearest pupils, Sergei Oldenburg. They included a series of translations of Pali teris from the Petacotthu, the Sutta Nipata and the Mahanagga. Teacher and pupil were close friends and Minayev highly valued Oldenburg's talent.

Minayer's outstanding successor in the field of both Buddhist studies and the traching of Sanakrit in St Peteraburg University was Academician Fyodor

The creation of a well-founded school of Indology in Russia was one of the main services rendered by Ivan Minayev.

## 3. Indological Studies in Russia at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century

At the end of the 19th and the beginning of the 20th century Indedente at treach in Russia was developing in several directions. The center of research in the field of ancient Indian culture connected with Buddhisms was 4 f Fr trilling, where the most outstanding pupils of I. Minayev, S. Oldenhorz and F. Shrhethabkoy, were working in the Asiatic Moseum and 95 Fotocorts. Invenity Sanakrit studies are represented, basically, by operations in comparative increasing working in various of the country's universities.

In Morrow the scientific work of a number of P. Petron's pupils was made Most important is the contribution made by Academician Villey Victor nator (1848-1914), one of Russia's leading linguists. After graduating from Moros University he continued his studies in 1872-1873, under some of strope i rading Sanaknt scholars: in Tübingen with R. Roth, in Refirm wife A Brier and in Paris with Abel Bergaigne, His desertation, published in Morow in 1876, was an edition of the text of the Samue de area years som held with a Russian translation, an extensive commentary, a research and an opp a des on certain problems of the comparative prantour of Indea b strops on language The fest of the Samureda had always been published in Energy warred the Aranyala, and thus Fortunatov was the first to publish the Aranyaba Ha lend was a piece of sound research which gave a survey of Vede hereouse and reviewed a number of important problems in its hutery, in personal the content of important problems in the hutery, in personal of the hutery is personal of the hutery in the content of the hutery is personal or the content of the hutery in the content of the hutery is personal or the hutery in the content of the hutery is personal or the hutery in the content of the hutery is personal or the hutery in the hutery in the hutery is personal or the hutery in the hutery in the hutery is personal or the hutery in the hutery in the hutery in the hutery in the hutery is personal or the hutery in th the question of the correlation of Vede ascriberal formulas and surfacial fit.

It is not open on the correlation of Vede ascriberal formulas and surfacial fit.

It is not opinion of the author, the ritual was not always energy are not fit as the formular, on the contrary, a number of private to those could be depicted proceeding from the Vedic tests, Particular attention was given to seve as if the Comercede and its commentarine He abound that he a amento ed proteres Back cider butted variants are contained in the Remotede State in 6.57 1272 of the figureds. The meaning of terms was analysed extractive material In doug of is \$ fiete'est true min seates from by cambri Strater 4 T

work are interesting. Distinct from the majority of German wholen book! R. Roth, Fortunatov aimed at unifying the meaning of Sandat week avoided any revision of a text that proceeded from the norms of the Sanskrit grammar, distinguishing the slips made by copyrists to be feel separate manuscripts from "errors" manifested by all manuscripts and b" ing to the text itself. He formulated this principle as follows "The tal of"

publisher of Vedic texts at the present time is the transmiss of that which actually exists and which existed in antiquity as far bal is seen to it. His textual methods were closer to those of modern times than the method of Roth and his followers, Among Fortunator's contemporares his method logy was similar to that of the outstanding French Sandart whele L. gaigne, although the latter's book had not yet been published at the been In the interpretation of Vedic texts the Russian wholar, contrar his poutton adopted by Horace Wilson and Theodor Goldsticker, mantanel the starting point should not be the Vedic tradition itself nor the interpret tion of the medieval commentator Savana, but the compenses of page Passages and amentalic etymology, "he must not, of course, the

commentators and without fail make use of their works as one of the air. write Fortunator, "we have the right only to be as critical of their such; we are of the explanations of European scholars," the researches see rate. rest on the highest level. In his works on the comparative phoneins at | P + bedies of India surpean languages consulerable attention is given him and influe languages. In Fortunator's legacy there is also a special with in me re

Infan phonetus, which was translated into German and armied a fich wet

hymns, his translations eame out in other publications too. He also wrote a number of special linguistic works on Sanskrit, He taught Sanskrit III Moscow Inversity for many years, and together with F. Knauer compiled a Sansket texthook. Miller's efforts to have a special department of Sanskrit set up in Moscow were unsuccessful; however, in the 1820s Sanskrit became an obligatory subject for students of philology in the University Under the gurlance of Miller beginners in linguistics studied Prakrit and Sanskrit wate

Ha most important research was in the field of comparative folklore studies and the history of literature; thus, he made a valuable contribution to the study of the Ossetian language and folklore. In mountainous Chechna (Ossetia) he discovered a fairy-tale which can be traced to Indian Fetala tales and in a special article he dwelt on the problem of the migrations of the Indian farrytale, comparing the latter with Tatar, Kabardmian and Mongolian versions. This brend in Miller's work found a parallel and continuation in Russian science in the works of Sergei Oldenburg, Bons Vladimirtsov, Rosalie "hor and other du helara

, An exceptionally versatile linguist, having command of a large number of the most saired thrental languages and dialects, was Academician Fyodor hors h (1853-1915), professor of Moscow University in this respect he reammded one of his teacher, P Petrov, but surposed him in thoroughness of fin theoretical grounding Konsch had a complete command of Sansknt and from prote term in it. According to the reminuscences of his contemporaries the could be witty when meaking dead Oriental languages. He used Indological material in general philological works, and he also prepared a comprehensive book on the Indian metre, which remained in manuscript A part of this work thousest resurch on the Indian poetical metre, the chical was published in

o tone of the Hunsian magazines.

,1 In Russian unnersities of last century there was usually a department of recomparator linguistics and Smikes, and all leading Russian linguists opera of alatt in comparative linguistics, were thus at the same time scholars in "anskert I were of them made an in-depth study of bandard and published special re search articles The leading Chrampon Lugued Manger Potromes studed e and it in Berlin in the early 1860s. A pupil of Peters a, the linguist Mexander livernouse, acote special works in handrat studes and made a translation of the Hundekepanukad. The well-known bloud I hanch was tracking banders y in the I meetite of Chiema, and in haran and Distrat ations were led by the remarkable impost from a nad an Karan and Durpat studies were led by the y latter the young, talented as holar balons kenshesaks published translations fil werest reman from the Bureds and prepared a number of attains on I hand not phonetes handers was considered absolutely essential for the age thind work of larguests and in particular for those working in comparative incoming her limeran because the man frequently for first strp in these whitest maning The boss ashurements of lectuates for first step in their statums and A fertiless were not in the first of lectuates.

the stade of handret and handret literature was a whole for them trainer blants benef (1831 198) of his short in them

min or appeal and handest powers, life recently a parently asserting to the Art and Jend in 'a ferralisty mare h mount has populated up in 14th the and Jend in 'a ferralisty made h mount had shen studied flind. Our true and lapanese on London in Abadem on 17" 18"2 to put labed a work are interesting. Distinct from the majority of Germa while while R. Roth, Fortunator aimed at unifying the meaner of Social was actified any regision of a text that proceeding the second of social was actified any regision. The second of the second

In the interpretation of Ved even pursuant when we position adopted by Horace Walon and Thodox feedings about most of the starting point should not be by Vede wallow in the starting point should not be by Vede wallow in the starting point should not be by Vede wallow in the point of the medieval commentator Swan, but he promote of surfaces and seemific eventually and the starting of the point of the second seemification of the starting of the second seemification of the second second seemification of

est among European a holars tentempous h notes (this 1913) was also one of friend such He continued his education studying the Leder and the foreign at the other the guidance of h Beher, and in Indiagen under R Rich Mitch had be used as the contract of the later and the standard and the standard of the later and the brularly close hunds with the well-known specialist in the Refer to Ludwig who was working in Prague Miller's dimertation 's Review of Letter to the terminal of the control of the Methodoge in the Contest of the Most Access tuliur lared to I tom use was planned on a nule have and michaeld material in hill tarty as well so on both literature and mythology little gallet to the extent the beach by the Corman wholes Househ Summer life in her folia i I read to the Corman while Howerth Jimmer till it had been if I read to be a factor to Section William gave on the base of Veile with the man to a of the trans public life their families eraits arms at the peat Sex tend in the backet mean service ord in comparison with trees it main me that my go hogy distressed expressible by the author on amount fi most said to be also me now interesting and required for entrement to the beautiful and security to be and a mean defect that mere very popular in the mentals have a few For present and seal seed need all the varied my thinkered systems be rely as me is i contain in the opinion or under to prove they them met it And here a more marked in the experience on under the present them to the day of the and the second and the second and the second as the secon And a set comes tomes the start of the set o to a contra motor o creation file to all to be found a motor or contact band are of selection. Provide the contract of contract of the contrac proves from deer only and favoral ancoprom grouping group for their preference of the control of Non-the had been able to great find of attention are received

<sup>\*</sup> It to be now a Kind to be a distantial sound properties of \$4

the In 1828 he was teaching in Dorpat and was then invited to Kiev Univerity. He world for years on the publication of most interesting and
omplicated relia the ritual Eterature of the Surras-the
former prhysurise of the Parisa Heren of the Surras-the
former prhysurise and the ritual Eterature of the Surras-the
former prhysurise and the property of the Parisa the part of the
former prhysurise and the property of the present of the Heren
former property of the present of the Parisa the present of the Heren of the
former property of the present of the Parisa the Parisa the
present of the Heren of the Parisa the Parisa the
present of the Heren of the Parisa the Parisa the
present of the Parisa the Parisa the Parisa the
present of the Parisa the Parisa the Parisa the Parisa the
present of the Parisa the Parisa the Parisa the Parisa the
present of the Parisa the Parisa the Parisa the
present of the Parisa the Parisa the Parisa the
present of the Parisa the Parisa the Parisa the
present of the Parisa the Parisa the
present of the Parisa the Parisa the
present of the Paris

In the 1830s the Russian linguist, critic, literary historian and public figure mitry Ovsyaniko-Kulikovsky (1853-1920) was working in the field of Vedic aterature He studied Sanskrit in Odessa under Yagich and for some tune in t Petersburg under Minayev, and afterwards in Paris under A. Bergaigne, He also studied the Avesta in Europe, and later taught Sanskrit in Kharkov Univernty. His first published monograph was a small work "An Investigation into the Vedic Myth of the Falcon Which Brought the Flower of Soma, in the Context of the Conception of Speech and Ecstasy". His views are expounded in fuller form in his book A Study of Bocchanal Cults of Indo-European Antiquity in the Context of the Role of Ecstary in the Early Stages of Social Derelopment, Vol. 1, The Cult of the God Soma in Ancient India in the Vedic Ar. Odems, 1884. This work is reminiscent of Miller's book both by its extrasive comparisons of the cult of the Vedic god Soma with Iranian cults (llaoma) and the Greek cult of Dionysus, and as a critique of the views of leading representatives of the solar and meteorological schools in the study of mythology. In the opinion of the Russian scholar, one must in principle differentiate the cults connected with the deification of Nature, and the cults which are primarily social in origin. He considered that the cult of the Indian god Soma, which had an ecatatic character, belonged to the latter. He was interrated in the socio-psychological significance of eestatic cults He attached chormous importance in religious ecitiesy as to a "new, linking" element of man's early collective. He analysed the information from Vedic texts on the creation and performance of hymns and the use of the intoxicating drink some. In his opinion the use of some and the intoning of Vedic hymns were connected with one another, moreover, the cestasy brought on by the use of soma, was passed on to the congregation by shythmic chanting. Music, citual action and the speech of the pre-st-singer form an indivisible unity. Speech in Vedic hymna, due to its rhythm, E like the flow of a liquid. Rhythmically organised speech had an unusually strong effect on the psyche of primitive man and sumulated his thinking and creativity Ovsyamko kulikovsky seeks the begintange of the subsequent religious mysticism and ecstasy m the primary relipour restary. In this soil, he maintained, over the course of centuries, grand mythological and religious and mystical systems are created. With the help of a linguistic analysis of the Rigorda hymna he hoped to discern peculiarities of archaec language and thinkmy In claborating this problem, his rewarch was carntally under to the investigations of French ethnologists of the time General questions of the specifics of primative man's thinking, his psychology, the connections between portry, speech and ritual are still the subject of anal-

Sanskrit Reader. He wrote research works on the syntax of the says h language, prepared a work on personal pronouns in Sandat and mon brother Robert Scherzl was also an expert in Sandat. The rount San scholar Alexander Popov (1855-1880), who unfortunately ded yours. pupil of V. Scherzl. In the opinion of specialists his resarder and syntax showed unusual learning and devotion to science. At the end of 19th century another Ukrainian city, Kiev, where F. Knauer was wa! became a centre of Sanskrit attribute.

Dorpat was an old centre of comparative languative and Sandrit to The first to teach Sanskrit there, as early as 1837, was Carl Kel (1812 18 From 1865 to 1898 Sanskrit atudes were led by Leo Meyer, a peculi the field of classical philology and comparative grammar The most per-

able of his students was Leopold von Schröder (1851-1920) Schröder was born in Dorpat in 1851 and studed at the genneral university there. After graduating from the university in 1873 he print his knowledge of Sanskrit in Leipzig under Heinrich Brockhaus and I ha in Jena under B. Delbrück and Carl Kapeller and in Tabingen sinker ha Roth. He was helped by Otto Böhtlingk. In 1877 he defended his them w atress in the language of Homer in comparison with the left language I in 1879 in Dorpat, his doctoral desertation on an important pile of the hterature the Mairayaniva Samhita, the text of which was published at half of, and at the expense of, the Russian Academy of Sciences (The alls of Schrieder's was recently published in the Federal Republic of Gener The first period of Schröder a scientific and teaching activities, when age the full support of the Russian Academy of Sciences, is connected with Day From 1844 on Schröder lived in Vienna, where he became the second the well known scholar Georg Bilbler. He wrote a great number of wellburnature, and the literature and religion of ancient India it the began of the century he was one of the patriarche of Indickery He never head of has connectants with Russis, and was a member of number of grantle and tistams of the Baltie area (Fatinian Scientific Association, Scientific Association, Scientific Association, Scientific Association, tarn of Raza and others). His connections with the Baltic area she misses his scarnials interests lie connections with the faller area and other law I gram tribes, primarily their marriage customs, and finited system of for to in the remote past between these peoples and finish surpost pages enriculus Lines peoples

The well known anakest scholar Professor Friedrich knows of Ker | 4 brown a supply of Mayor and of Schrider Knaier (184) [11] Special brome a family of Noyoe and of beheinder Knower (184) [1] ) if dying a family of Learning columns was been in Hemorehia (arm if the of of land worked in Berstyansk fle mifered numerous hardship is to us at last accommended in entering the Historical Philodogy of Facility of Lord I memorant y who an bet obselved "mushest "chefebre a suffrence can be obselved "mushest "chefebre a suffrence can be bestel h names a faint neight on the stores in the Hageada and as the lived by I so y nows to becase executioned has red seaturn in "analysis in first unity by Bread in news to first executioned has red seaturn in "analysis in first unity by Bread in house and carl hapolics to reterm in "anabet in fens mental at the complete water and and carl hapolics to the adoptes of following by template maper ments on a fact and he applies that the options of finitesis he tromp here of a member of resource then and adopted morely facilitating the western it transfer to the second in the second and adopted to the second in the secon he d manufacture for education of the decision and substitution for the "of Forceshing for the state of the decision of the de to make my law to the magnitude and the Losse gaule flicts who phile to resent up an fine to the magnitude among the little of linguist parends have de record on the firem of a terrors has been conference on Briegost tempolate if the

to In 1993 be was traching in Dorput and was then invited to Kiev University. It would for many year on the publication of most interesting and washed on the Cattras of the ritual literature of the Satura-their force publication and Manarous Annatura. These publications, which their force publications are most important and life and Sandards scholars who are viewed in the literature of the literature of the saturation of the ritual of a salad and their force of the saturation of the ritual of a salad another textbook of Sandard and their Resistant which we complete to a contained ritual Sandard textbook of the arthodoxy spranded to a contained ritual Sandard textbook and the saturation and force in the saturation of the sa

by knaper In the IBY's the Russian bearant, entire, literary historian and public figure many (heranko kulikorsky (1853) 920) was working in the field of Vedic circum ile studed Sanskest in Odrsan under Yagich and for some time in 't Privatory under Mauver, and afterwards in Para under A Bergaigne, He the student the Aveste in Lucope, and later taught Sanskrit in Kharkov Univerhis first sublashed monograph was a small work. "An Investigation into the bedse tigth of the balence Which Brought the Flower of Some, in the certail of the Conception of Speech and Eratery" His views are expounded m lefter form in his brish 4 Study of Barchanal Cults of Indo-European Antithe in the Contras of the Role of Lessay in the Early Stares of Social Deresponse ted 1 The Cult of the God Some in Americal India in the Fedic Or, Odress 1204 The work is communent of Miller's book both by its ry treasure comparasons of the cult of the Veder god Soma with Iranian culta (flowers) and the Live's rult of Dennysus, and as a critique of the views of had not representations of the solar and metroeological schools in the study of nother ye in the orthogon of the Russian scholar, one must in principle differrelate the rule economied with the desiration of fature, and the cults which or primarie social in origin. He considered that the cult of the Indian god time which hed an ecutator character, belonged to the latter He was intereated to the seru-two-histogral significance of ecutatic cults. He attached reversed importance to religious restars as to a "new, linking" element of man a cuty redirector. He analyzed the information from I edic texts on the services and performance of his man and the use of the antonir stang drink some. to but opened the use of more and the intenting of heder homes were connect of with our anisher processes the creature brought on by the use of some, on found on to the confrequence be chethour chanters. Many, estual action and the specified the presenters from an automobile and a Speech in Anda breen dur to the rhotion, to like the flow of a legad Rhythenically organized then I had an names or strong offers on the parche of promitive man and are along the standard or enteres the principle of the beginning of the beginning of the best of the standard of the best of the standard of the best with it for paymentake authorize second one and actions in the hamilton info from a mare in the and he manetained over the course of explanate Land as of the distribution was accorded to overe the sacretion for the first of the fir a begins and one of the French brown he begind to during personative or ar two largeouse and short one to obstour one star prodition, has orwant to so become a state to the personance of french ethnologists of the tree formed describes of the specifies of primitive same thinking his perthedige. En travar free between positive aprecia and stand are still the authors of each yais in modern science.

Ovsyaniko-Kulikovsky's next book, also published in Odessa in 18 entitled On the History of the Cult of Fire among the Indians in the In He distinguished three kinds of sacred fire in Vedic texts: grhapat, mt and varshvanara. This division, in his opinion, had not come about on a po mythological basis, but had sociological foundations: the first fire below a separate household, the second to the village or community, the thrit union of allied communities. In his polemic with the prominent Care Indologist and researcher of Vedic vocabulary, Hermann Grassman, the Rus Sanskrit scholar convincingly proved the correctness of his interpretation with as "community" (Grassman's interpretation was "home") The F" conclusion of that part of his work, which deals with the cult of the sacred fires, amounts to the fact that the development of cults and min concepts kept pace with the social development of the Aryans, his ment sociology and the problem of the influence of the evolution of social inch tions on religion is obviously connected with his social views and study his youth he was an active member of socialist circles, studied the works Karl Marx and his followers.

The second part of his monograph is a carefully compiled list of enth for sacred fire in Vedic literature. He collected over 800 such spithen, and panying them by accurate references, comparisons with Iranian matrial of mological and mythological explanations. This extensive material profit an explanation of the importance, functions and attributes of secret for Vedic religion and literature, His work was translated into French and literature. lished in Paris under the title; Les Trois Feux Socrés du Rie Feda (The Tan Sacred Fires in the Rigveda).

Pavel Ritter (1872-1939), who graduated from the Slavoit Rand Department of Kharkov University, was a pupil of Orsvanko-kulkowi His first work in the field of Sanskrit studies was an analysis of the lime in the Rieveda devoted to the god Vishnu. He continued his eluration Germany under the well-known expert on the Riggeds Karl Geldner in alltion to Sanskrit be studied Pali and Bengali, His scholarly interest wat in main concentrated on the study of classical Indian literature. As a report of his attack about 1 markets has stay abroad he presented a translation of a part of Dandin's Dachetson recents and the article "Dandin and His Romance The Adventures of the Youths published in 1898. In his description of Danden, Rater pad parter attention to the control of the second of Le attention to has "frank realism". A complete translation of Damin, some was soon ready but was published only in Soviet times (the translated by was made before Johann Jacob Meyer's German translation of 100.11 R of conducted Sanakat atudes in Kharkov University, and his Short University Sunsant Crammar appeared four times in presentitionary years the branchard half. translated Addison's Operated four times in presevolutionary years at Residution by Veghaduta into Hussian. After the Great October and not Residution be published a Likraman translature of the Urganian in the Shakuntala the published a Likraman translature of the Urganian in Shakurasia thus becoming the founder of a tradition of translation for

andrifute t kramien to the 1970s and 1930s Ratter took an active part in the organished broads studies as the west throne, published translations of their

an breature put out arts for and fectured Parts slarly committed in in mentern Indian literature, for compiled and or fall and language an anthology of Indian h

reds to the Bengali poets of the 20th century. He found threads connecting for example, the work of Rahindramsh Tagore with ancient classical Indias poetry in this direction he co-operated with other Soviet Indologists and tarray critics (Academicinas A. Baletasky). A certain continuity of scientific and pedagogical tradition was preserved in posterov bitmary years not only in Leningrad, "where Oldenburg, Scherchatskey an thirty papels fired and worked, but also no Moscow, Kharikov, Kazan and a traded of the university centres where Sankhri and Indiana culture wer traded."

In 1883 I. Mutayev replaced K. Kossovich and taught Sanskrit in St Pe tenburg University. After his death in 1890, studies were conducted by hi pupil Oldenburg, and from 1900 by Shcherhatskoy. Courses in the Sanskri language and literature were also conducted by Alexander Stael-Holstein fc a number of years. Minayev's principles as an Indologist are clearly expressed 1 his speech "On the Study of India in Russian Universities" made in 1884. H said: "Scientific interest in the study of India for the Russian Orientalist is no exhausted by her past, whatever her importance in world history may hav been. For us, in Rus, study of the East in general never had and never coul have an abstract character. We are too close to the East to be interested in only in the abstract. Russia's interests have always been closely connected wil the East, and therefore among us Oriental studies cannot have failed to find practical application." The tasks were thus defined differently than befor dinayev insisted that "the study of ancient India should not push into the background the scientific and practical importance of vital phenomena contemporary India". He considered that for the Russian scholar "the Ea could not be a dead, exclusively bookish object of scientific inquisitiveness Various causes obliged Orientalists to pay particular attention to the India their day. Of significance was the fact that after the incorporation of Centi Asia into Russia, the latter entered into direct contact with countries borders on India. No less important were the rapid changes occurring in the Asistates. Minayev spoke of the rebirth of India-of "Young India" striving in fr herself from British domination.

However, Manyer's progressive pranciples, consisting of the study of be meent and new indus, did not receive official support. The tastat governments and new indus, did not receive official support. The tastat governments took no steps to desclop the study of the contemporary fast. Orrental studin the eyes of official cardes, belonged to the same category as the class.

<sup>\*</sup> Before 18 (31) August 1914-N Petersburg, up to 25 January 1924. Elitrograd.

the same of the second

The part of bright and some some first file In Surveyor's anne dow the forms of the full of fire some the felenistiche To distribute them bends of expend for at both trets property and necessaries The frames in his common hal not come dent of newskielt gie of home bert bud enrichigned foundations; the first fir blir a minorth p mentral & the second to the silite or committee in the merican org afficient consumentation in the hopeans may the harmoning of Embeloques quel promiserhor el selectro atrabatary, Hermani Grammi, tre s small no services consumingly proved the accretion of his intelliging non-Bounce of that part of his work, which deals with the cult of the moved from amounts to the fact that the development of cilu and the enmapes kapt pure with the energl development of the tryms. He had money de fire burgem of the tulinesee of the excitor of scoring fame on selfman is obsimily connected with his social rices and with has a night he was an active member of arcialist circles, studied the wir Karf Mary and his followers.

The average part of his monograph is a carefully compiled list of C for earned fire in bothe hiterature, He collected over 800 such makes, it Panning them by accurate references, comparisons with Iranian material median at and mythological explanations. This extensive material per an explanation of the importance, functions and attributes of settle before leder religion and hierature His work was translated into French mi lished in Paris under the title: Les Teois Feux Sacres du Rig Feds (Itel

Sacred Fares in the Run eda) Parel Ratter (1872-1939), who graduated from the Shrone has Department of Kheckov University, was a pupil of Organization to be His first work in the field of Sanskrit studies was an analysis of the in in the Rurra on the field of Sanskrit atudies was an analysis of control of the Rurra of devoted to the god Vishnu. He continued in the first Germany under the well known expert on the Rureda Karl Geling in tion to Sanskrit he studied Pali and Bengali, Ilia scholarly interest was a main concentrated on the study of classical Indian literature, as a root his stay abroad he presented a translation of a part of Dandin's Danders recarits and the article "Dandin and His Romance The Adventure of Fouths" Youths" published in 1898. In his description of Dandin, Ritter published in 1898. In his description of Dandin, Ritter published in 1898. lar attention to his "frank realism". A complete translation of Dandin to his "frank realism". A complete translation of Dandin to his was soon ready but was published only in Soviet times (the translation if was made help in Soviet times (the translation if was made help in Soviet times (the translation if the translation is the translation if the translation if the translation if the translation is the transl was made before Johann Jacob Meyer's German translation of 1903) Sult conducted Sant Translation of 1903 Fundamental Sant conducted Sanskrit studies in Kharkov University, and his Short Court Sanskrit Grammar appeared four times in pre-evolutionary years, lie b translated Kalidasa's Mechaduta into Russian. After the Great Orton and ist Revolutain he published a Ukrainian translation of the Meghaduta and Shakuntala, thus Shakuntala, thus becoming the founder of a tradition of translatum for Sansknt into III. Sanskrit into Ukramian

In the 1970s and 1930s Ritter took an active part in the organization of cluster took an active part in the organization. Oriental studies in the Soviet Ukrame, publish Indian literature, put out articles and !

his interest in modern Indian literatu Sanskrit, Pali and Hengali an anthole

reds III the Bengali poets of the 20th century. He found threads connecting, lor example, the work of Rabindeanath Tagore with ancient classical Indian poetry. In this direction he co-operated with other Soviet Indologists and literary critics (Academicians A. Barannikov and A. Beletsky). A certain continuity of scientific and pedagogical tradition was preserved in postrevobitionary years not only in Leningrad," where Oldenburg, Shcherbatskoy and their pupils lived and worked, but also in Moscow, Kharkov, Kazan and a number of other university centres where Sanskrit and Indian culture were studied

In 1883 I Minayev replaced K. Kossovich and taught Sanskrit in St Petemburg University. After his death in 1890, studies were conducted by his pupil Oldenburg, and from 1900 by Shcherbatskoy. Courses in the Sanskrit language and literature were also conducted by Alexander Staël-Holstein for a number of years. Minayev's principles as an Indologist are clearly expressed in his speech "On the Study of India in Russian Universities" made in 1884, He said: "Scientific interest in the study of India for the Russian Orientalist ii not exhausted by her past, whatever her importance in world history may have been For us, in Rus, study of the East in general never had and never could have an abstract character We are too close to the East to be interested in it only in the abstract. Russia's interests have always been closely connected with the East, and therefore among us Oriental studies cannot have failed to find a practical application." The tasks were thus defined differently than before, limayer insisted that "the study of ancient India should not push into the background the scientific and practical importance of vital phenomena in contemporary India". He considered that for the Russian scholar "the East could not be a dead, exclusively bookish object of scientific inquisitiveness." Various causes obliged Orientalists to pay particular attention to the India of their day. Of significance was the fact that after the meorporation of Central Asia into Russia, the latter entered into direct contact with countries bordering on India. No less important were the rapid changes occurring in the Asian states, 'linayer spoke of the rebirth of India-of "Young India" striving to free berself from British domination When in India, Minayev frequently heard from members of the Indian

intelligentals that they nourished the hope that Russia would help them in their structle against Britain. The awakening of the East, he noted, was a remarkable fact of contemporary history. "The East has ceased to be a country where humanity is in deep alumber, and there are many urgent reatons for us to study it intently. The philologist, making a detailed atudy of Eastern countries in this way, is not, in essence, repudiating his highly wentific philological tasks, He takes a wider view of his tasks, and his rewarches, therefore, must be all the more fruitful. "To some extent Munayer terms to be continuing the line of Russian Sanskrit studies beginning with P. Petrov, who also had a lively interest in contemporary languages, bterature and the historical destinies of India

However, Minayer's progressive principles, consisting of the study of both encent and new India, did not receive official support. The teatut government took no steps to develop the study of the contemporary East, Oriental studies, is the eyes of official circles, belonged to the same entegory as the classical

Refore 18 (31) August 1916—St Principurg, up to 26 January 1926—Petrograd.

languages, an area of armchair science, far from the needs of the day h typical that before the October Revolution, in spite of frequent reprise to leading specialists, modern Indian languages were not taught in Russer saw sities.

One of Minayev's pupils in Sanskrit studies was Nikolai Viroco, sty most important publications were catalogues of Indian manusmpo p collection of the Asiatic Museum and in the Russian Public Library Fee wrote a number of articles on the Vedic language and on Buddhim Hawy

were published in English, in both England and India.

Dmitey Kudeyavsky (1867-1920) also studied at first in St Petrons I neversity under Vanayev, and then continued his studies in Jeas underly. rock From 1896 he taught Sanskrit and comparative inquistes in the (formerly Dorpat). Resides the general course in linguistics he preparated special works on Sanskrit studies, a Sanskrit Reader with a vorabilar tream of grammar (1903), A First Course in Sansknt (1917), and a branchi of the Hitopadesha. Rasically his scholarly works are desorted in secret held tests on domestic rituals—the Gridyanutras. Studying ancient ladar the terrature, kudryarsky was continuing the traditions started by Schrole at Ananor poetal articles dealt with the ashramas-states in the life of the Industra of secret times, and the specific character of the Gentralia se seeme of the history of ancient Indian cultural tradition.

Andrysvaky's monograph on the domestic estuals of ancient india see tame an analyse of two cituals the receiving of an honoured pred, and Franchistone of the corresponding parts of the Ashralarms Kassolika Cerkvassirus are introduced in it lie analysed Sankrit irib ee puring them with material relating to other India turnpean people (the and I coment with idetails from the poems of Homer) He gave a delay mer proon of rituals accoming to different Sanskrit texts. Followed the months preserve tendency to the approach to the problems of computer attenders to particular, the works of Morita Binternital the mithie and de two the mathembolichy of aroutific analysis He analysis the secured of were and mend modifications in the contest of ethnographic material of the has ad tering close to early man, and stated that the askness system to heard on the accurrence principle (This system has surered, for start moving knorm an alessiones) like eventific activity is, on the whole there broad to an ascreet in comparative otherlagy and early hatery fig. est the tracker of early man which was very popular and remaind and tunes are arrived under the influence of English hack The India of the tom to France Property and the Yeats

some or the fulfilled studies were undertaken by the Rosels have no al name on Eucliftust studies were undertaken by But and But and a studies of formers for E.707 on the institution of very ticklesbert, and the institution of very ticklesbert, Productioned of the serve failinghers fractions of feeter 1122 to 124 to me and 1 model of the serve failinghers fractions of collectors of failing the serve to the serve of min i mediced Euchi) ne Frata was begen Its purpose was be mad at must in a local trust imm of the time when the exhibited been a which in Succious I they found and his calegraps were much succious in the first found and his calegraps were much succious forcing the area Spiliation of President and his collegeness were more than the area Spiliation operand attentions to Institute Build as a set them. there is the free of the same present attention to brothern Bull of the same would of Bull at along the free from the world

there are a family the Edward Buddles and the property of the Edwards Buddles and the property of the Edwards and the Edwards of the Edwards more many stations the followance fluidling was so maked in Type are any many comparing the officers of tracking operations on a manner of

ctinces maintained the closest relations with foreign Orientalists and espeially with Indologists. As early as 1856 Radhakanta Deb became an honorary member of the Russian Academy. The leading scholar Ramakrishna Gopal Bhanlarkat was a Corresponding Member of the Academy of Sciences from

1888, and was highly valued by Russian scholars.

At the New York Years of Private Action 12 and 12 a

Befuning from 1890 Sandaris manuscripts were found in Eastern Turtestan. The results of an expedition to this region of the well known Rusan scholar and traveller Dmitry Klements were sensational, and they promptof a number of other states: Genmany, France, Britin, Japan, to equip their on expeditions to Eastern Turkestan, which turned out to be very fruitful. It recursors possible for the Russian Committee to organise expeditions under the screening of S. Oldenburg only an 1909,1910 to Turfan and in 1914-1915 to 19 Older, and their derittife results were every supplicant. Stee expeditions the stock of a birth production as sull holder and the Hermatage and Central Assa manuscript found in the limitative of Oriental Studes were every surface by rich with

collections.

A whole series of expeditions to Eastern Ams was organised at the beginning of the 20th century. A Staff-Holstein (he was in India in 1903-1904) was one of Sheherbatskoy's closest fellow workers, who had made a study of Budihism from Sanskrit, Tibetan and Chinese sources and published a number of works on Central Asian languages and the newly-discovered Tokhanan language Sheherbatskoy humself was in Indus in 1910-1911 Taylekov, Baradun and other scholars undertook journeys to Tibet. Not long before the lirst world war, Sheherbatskoy's young talented pupil Otto Rosenberg was sent to Japan to study Buddhism, and the Mervarts (Meerwarths), husband and wafe, to India and Ceylon. It is worth giving a more detailed account of the latter expedition Its immediate purpose was to make a collection of ethnographic material from the South Asian countries for the Museum of Anthropology and I thnography in St Petersburg. The Mervarts were to study the ethnography and mode of life in India and modern Indian languages. Special attention had to be given to Southern India, an exceptionally interesting field, and so far absolutrly untouched in Russian acrence. It should be mentioned that in I uropean science too, at that time Indology was usually reduced to Sanskint studies, and the contribution of the Drawlian peoples to the treasure-house of anexet Indian



from the recollections of contemporaries, was one of the few books he constantly turned to, He also liked the Indian fairy-tales published by Minayev, finding in them "marvellous things". Tolstoy included several Indian tales and episodes from Buddhist collections in his Readers for children, several of them he edited specially for the Russian reader, He concerned himself with the spread of knowledge about India in Russia and insistently recommended the publication of books about that country. His library contains several hundred works published in India and about India. In the last years of his life he was preparing to write a book on the Buddha and edited the work of his own follower, P. Boulanger, The Lafe and Teachings of Sidhartha Gautama, Called

the Buddha, i. e. the Enlightened One, Moscow, 1911. Tolstoy was also interested in Brahmanism, highly valued the Bhagaind and studied the philosophy of Shankara Among modern Indian philosophers Ramakrishna aroused particular interest in him-"a remarkable sage", in Tolstoy's own words, He also found important sless in the works of Swami Vivekananda and wanted to publish a Russian translation of Abhedananda's works There was much that brought the great Russian writer close to the Indian philosophers, first and foremost humanism and the desire to give a synthesis of Eastern and Western philosophies, Tolstoy's works found a lively response in India and he corresponded with some outstanding Indian writers and journalists. The Letter to a Hindu of 1908 was widely known. The great son of India, Mahatma Gandhi, called himself a "follower of Leo Tolstoy" Gandhi's letters and a book he sent gave Tolstoy extreme pleasure

The great Russian writer was not alone in his interest in India, In the 1890s hterally every year there were numerous new Russian translations from both Indian literature and research books on India. The Russian translation of H. Oldenberg's book on Buddhism had five editions and there were also several editions of the books of Rhys Davids, Richard Pischel and Edwin Arnold The works of such Indian philosophers as Ramakrishna, Swamu Vivekananda and

Abhedananda gained connderable popularity.

Russian translations of ancient Indian texts such as the Manu Smrit, Dhammapada, Bhagavadgita, Sutta Nipata, Ashvagosha's Life of Buddha and Kalidasa's dramas were printed. Many surveys and compilatory works on Indian history were also published Translations of Indian literary works and books on India written by Western scholars were printed in the provinces as well as in the capital cities of St Petersburg and Moscow. The Literature on india was also published in the languages of many nations and nationalities of Russia. The outstanding Ukrainian writers Ivan Franko and Lesya Ukra inka retold many Indian legends, and Indian tales and legends were also retold in Georgian and translated into it.

Wide public interest in Indian culture was aroused, which stimulated the activities of Indologists. At the same time it must be said that the attention given to Indian culture among the Russian intelligentia of those days was somewhat one-sided and frequently superficial. There was also an obvious cap between scademic scholarship and the requirements of the wide public. Interest in India was satisfied primarily by translated works and compiletions made by non-specialists.

One should also mention another shortcoming of pre-revolutionary Russian Indology. It was only the ancient culture of India that was studied, her social and political history was usually ignored, and in the field of culture attention was concentrated primarily on Buddhism. In seigntific reward little streewas paid to contemporary India.

In spite of these aborteomings the Russian Indological whole debendeness are not of the leading places in until Indological whole a term of the leading places in until Indological whole a term of attitude towards the one of the leading places in until Indological actions are the present of the mose contribution of their ancient culture, so the treathest was mose contribution of their ancient culture, so the treathest was the second of a second of the second of





## Chapter III. Sergei Oldenburg. Outstanding Indologist and Prominent Organiser of Science

In the history of Russian and Soviet Indology the name of Academician Sergei Fyodorovich Oldenburg (1863-1934) occupies a special, very honourable place. His work clearly reflects the continuity of the older generation of Orientalists with the new generation of Orientalists, Grandiose perspectives were opened up for the development of Oriental studies by the Great October Socialist Revolution. This event, of universal historical significance, gave a qualitatively new impulse to the very approach to the study of the history and culture of the peoples of the East.

Oldenburg, of the old nobility in ongin, son of a tsarist general, took his stand on the side of Soviet power and devoted all his talent as acholar and organiser to the development of his country's science. For 25 years (1904-1929) he was the Permanent Secretary of the Academy of

Sciences.

Oldenburg's activities as an Indologist, like those of his teacher Minayev, were diverse. He was a superb philologist, a folklorist, a leading authority on Buddhism, one of the first Russian specialists on the history of ancient India, an archaeologist, an expert in ancient Indian cultural relica from Central Asia, founder of the history of the country's Indological studies, He was distinguished by exceptional erudition and breadth of scholarly research, He always approached the study of Indian history and culture without tendentiousness, and had enormous respect for the Indian peoples, valuing their contribution to world civilisation very highly. He developed the best traditions of Russian Indology and in his works, lectures and speeches stood out against all signs of Europocentrism and arrogance, so characteristic of the works of the majority of West European scholars. Oldenburg paw, as no one else did, these shortcomings of West European Indology: he had a brilliant knowledge of the history of Indology, was personally acquainted with a whole galaxy of West European Indologasts, wrote a series of pen-portraits of scholars, and also had a superb knowledge of the history of Russian Indology.

After graduating from St Petersburg University he lived from 1887 to 1889 in Paris, London and Cambridge, and therefore knew the condition and the specifics of the development of West European Indology, He maintained close scholarly relations with a number of West European Indologists for many years, but although valuing highly



their contribution to Indology, he spoke out openly about the shortcomers! Western Oriental studies and set his own country's shourship what wer, a Principle, new tasks When he was in Western Europe he noted that health Indology was characterised by "extreme individualism and almost complete lack of lack of organisation", He explained the cause of these defects by an institution of the control cient closeness to life." Paying their due to the successes of the old Russia Oriental arms to life." Paying their due to the successes of the old Russia Oriental studies, Oldenburg at the aame time streamed the difference in pen plus between the difference in the first between the old Russian and the post-revolutionary Oriental studes. In the was characterised by the absence of planned character in researches in the main it was a "small circle" of scholars who took part in the study of anumity, where the study of any or ty, whereas the new thrustal studies made the Fast as a whole, including the modern are, the object of research. Together with the sevolution the are thentalast naturally had to appear," he wrote.

in a series of notes devoted to the life and works of Indologists, Otlerbott on Hubber by the life and works of Indologists, Otlerbott on Hubber by due I on Mulier, Barth, Vallee Poussin, Kern, Levi, Pachel, Loucher, Javon and also on Manual Control of the Co and also on Minaver and Vanlyey

Resorving the dreck-powert of European Indology, starting from the 19th start, (thienless, at complete the control of the cont centure, this nature wrote that some a hidars "considered, and all considered and all con that despite all the interest presented by the cultures of the hat, there is a case t memory that the interest presented by the cultures of the hat, the rid eart a sence in them, no a sentific world outlink that dainguishes the set.

of the West Them. of the Best These translate world outlook that distinguishes in portance to Eastern scholarly tradition, to its understanding of the relics of Oriental creativity, contrasting it with the Western concept-as the only true one-based on what they consider to be the only reliable methods of research. Others considered, and consider, that every cultured nation, regardless of whether it is Western or Eastern, has its own understanding of its culture, and that anyone whose aim is to analyse scientifically a given culture is obliged to take it into account and, in many instances, even be guided by it." Sergei Oldenburg himself was undoubtedly a scholar of the "second type", Moreover, he constantly stressed the unity of the world-historical process and came out against the opposing of the West to the East. The following words of Oldenburg clearly reflect his position and could serve as an epigraph to his entire work as an Indologist: "With all the undoubted distinctions between East and West, the East built, and is still building, its spiritual life on just the same sources, common to all mankind, as the West, and lives by the same universal laws of historical development." He called for an objective study of the history and culture of the East, and criticised Western scholars for their tendentiousness He considered that in the West one was carried away by the achievements of Western civilisation, and had a poor understanding of the East and was therefore blind to its great and surprising culture. Coming out against Europocentrism, he also opposed extreme nationalism, which was a feature of some Indian works on the history and culture of ancient India.

Oldenburg's interest in India was aroused very early in his life. In his childhood he read a great deal about the East and resolved to learn Sanskrit so that he could go to India and "get to know mankind's distant past". At university he received an excellent education in Oriental studies, learning the Sanskrit, Arabic, Persian, Chinese and Tibetan languages While still at university he became convinced that "Indian culture is one of mankind's most remarkable cultures". He remembered his teachers with gratitude the Indologist Munayev, the Arabist Rozen, the Sinologist and specialist on Buddhism V. Vasilyev, and the outstanding literary critic A. Vesclovsky In the obstuary on the death of Vasilyev, Oldenburg wrote of his teachers "These were people who created the Oriental studies, who opened for scholarship a new, enormous field " Under the guidance of his mentors Oldenburg began to study the popular litetature and folklore of India Literary studies became one of the basic directions of his scholarly work as an Indologist and Orientalist Ilis approach to the study of Indian history and culture was largely innovatory. In Europe at the time the main object of research by Indologists was Indian classical Sanskrit literature. Un one of his scientific trips abroad he devoted his main attention to the atudy of collections of Indian tales, to Indian folklore and Buddhiat folk Isterature. Systematic work on manuscript collections gave Oldenburg the chance to master the difficult branch of Indology-palaeography, his first-class tesearches of Indian texts in Brahms and Kharoshths from Eastern Turkestan appeared later nn. "Understanding all the importance of the original sources," he wrote, "in Paris and London I plunged availy into the reading of manusenpts. This reading yields a great deal, both in the content of what ill read and the acquisition of technical skills in getting to know handwritings, essential for understanding problems in the history of human writing, one of the most powerful weapons of culture." After his return to St Petersburg Oldenburg from writing one of his major works on Buddhist Interature Buddhut Legends. which he defended as his master's thesis in 1891. His aim was to provide





introduce into scholarly circulation valuable relies of suddhist art from his sian collections (Material on Buddhist Iconography, St. Petersburg, 1901, and An Album of Buddhist Representations from the Kazan Ecclesizatical Academy, St. Petersburg, 1903). Highly appraising Buddhist art, Oldenburg firmly opposed its laudation beyond all measure. After the discovery of Buddhut monuments at the end of the 19th century many West European scholars began to exaggerate the antiquity of Buddhist art, regarding it as the forerunner of ancient Indian art as a whole, and to contrast the history of its origins with Brahmanical art (this position was most consistently set forth by the German acholar Albert Grunwedel in his work Buddhist Art in India, Berlin, 1900). In a speech made at a session of the Historico-Philological Branch of the Academy of Sciences in 1901, Oldenburg sharply criticised such theories and expressed general remarks on the origin and development of Indian art. Contrary to Grunwedel, he came to the conclusion that Buddhist art had its roots in ancient Indian art traditions including Brahmanical tradition. This, according to him, in no way lessened the enormous role of Buddhism as a world religion and as bearer of many features of ancient Indian civilisation beyond the bounds of India. At the same time he considered Buddhism as one of the Indian religions, and did not contrast it with the whole course of development of Indian culture. Oldenburg strongly opposed the point of view that Indian art originated only during the rule of king Ashoka. Polemics on this score continue to the present day, and particularly actively among Indian scholars. It is revealing to note that the arguments put forward by the Russian scholar have not lost their topicality even today, and, moreover, have actually found confirmation in new material.

"The high degree of development we find in the monuments of Ashoka" times and the predominance in them, evidently, of truly national elements, induce us in ascribe the beginnings of Indian art to a date at least several centuries before that period," wrote Oldenburg. He bound the oldest monuments of ancient Indian art with the Vedic age, believing that the art of that time grew up on the soil of Aryan and non-Aryan local traditions. In his opinion the beginnings of Buddhist and Jaina art go back to these sources (he set out these thoughts long before the discovery of monuments of Harappan civilisation, and later on introduced considerable corrections into his periodisation). In this connection he made a detailed analysis of such a well known Buddhist monument of art as Bharbut and came to the conclusion that material from Bharhut clearly showed how widely Buddhism had, from very early

tumes, drawn on the common Indian cultural tradition.

114

Opposing the tendentious views of West European scholars on the development of Indian art, Oldenburg evaluated the achievements of Indian scholars very highly. Thus he spoke with great respect of the works of the well known Indian art researcher Ananda Coomstaswamy. In his review of Cooms taswamy a work An Introduction to Indian Art (1923), he wrote: "To Ananda Coomaraswamy belongs the great merit of having aroused a widespread interest in Indian art. Ilm numerous elegant publications, the abundance of new material published by him, the exceptional enthusiasm with which he works, his rare ability to awaken interest in his subject, have justly placed him in the front

ranks of new researchers up Indian art." At the same time be entirined some of Coommissionny's views, his threst on the acclusively religious character of Indian att and its anonymity. Neither did Olfenburg agree with the Indian scholar's point of view about Indian erdidiation attended to the control of the contr

He was one of the first scholars in world Indology to pay special attention to the need for, and the importance of, a deep study of Gandhara art He first put forward this problem in his works at the beginning of the 20th century, and afterwards referred to it frequently over subsequent decades. The fact is that the finds of monuments of Gandhara art evoked sharp discussion among scholars, in the course of which general questions on the origin of Indian art were also dealt with. At that period the majority of scholars held that Gandhara art was a provincial variant of Graeco-Roman art, and the influence of India and her cultural traditions was either underestimated or completely rejected. Such an approach was characteristic of some West European schollars. Oldenburg criticised Grünwedel for exaggerating the degree of influence of Hellenistic and Roman art on Indian art. He wrote that if one were to adhere to that position then "Indian art loses practically all its independence and becomes simply an offshoot of Hellenistic art". The same shortcoming was inherent in the works of Coomaraswamy, who did not submit Gandhara monuments to scientific analysis, considering them to be not Indian but Hellenistic in character, Moreover, the Indian scholar denied the influence of Gandhara art on India. Criticising such views, Oldenburg emphasised the great role of the Gandhara school in the history not only of Indian art, but also the cultures of Nepal, Tibet, East Turkestan, Central and South-East Asia, Outlining the tasks for the study of monuments of Buddhist art, he pointed out the need for publicising monuments of Gandhara art. He appealed to scholars to pay special attention to these materials in view of their enormous agnificance, A genuinely scientific study of Gandhara art, which has taken on such wide scope at the present time, only just started at the beginning of the 20th century, and Oldenburg's appeal was very timely and forward-looking, "The abundant relies of Gandhara art," he wrote in 1901, "are still awaiting preliminary sorting, in order w yield all they can on the history of Indian art.

At that time Oldenburg, was planning a wade programme of research into data art along with the Gandhara relies he called for republication in systematic form of pictures of scalpture and frience together with epigraphic metrical properties of the properties of the properties of the the necessary were proported for chomological definations; he pointed to the necessary were propertied for chomological definations; he pointed to Gandhara relier from Indian museums, and also Jains relies "because they are often close to the Buddhist and explain them," "Next in turn come Nepulses

and Bengali miniatures," he noted.

.

Oldenburg was well aware of the importance of archaeological investigations and for this reason appealed to Indian scholars to conduct archaeological

the site of ancient indian lowns and sanchiaries will the study of Indian art stand on firm ground," he used to say, He frequently returned to these problems in his later works as well but introduced new accents. His work Modern Organisation of the Study of the Fine Arts and Their Technique in India (1931) presents special interest, He directly associated the question of the methods and prospects of the study of Indian art with the plan of work for the Academy of Sciences, attaching great importance to these issues. Oldenburg divided the history of Indian art into periods, and it is notable that he singled out as the first stage the age of Harappan civilisation. In fact, he was one of the first scholars in the world, and the first in Russian Indology, In estimate at its true worth the enormous importance of the excavations of the archaeologists in the Indus valley for the reconstruction of the historical and cultural development of the peoples of India. Pointing out the inadequacy of material from the pre-Mauryan period, Oldenburg likewise emphasised the necessity for systematic excavation of relies of the 6th 4th centuries B.C. in order to trace the creation of ancient Indian culture consecutively.

He also dealt with the problem of the origins of Indian art and made detailed examination of new works by John Marshall and Vincent Smith He firmly opposed the fashionable theory of his day of the non-Indian root of ancient Indian art of the 4th-3ed centuries B.C. and insisted that Britis historians' concepts be revised. In his opinion relics of the 4th-3rd centure BC were "comparatively late links in the long chain of Indian social and cultural development". The historical method, that was characteristic of Olden burg's creative work, reveals itself most vividly in his works of this period. He was one of the first in Russian Indology to pay attention to the problems of the social and economic structure of ancient India and to try to connect the history of culture with the general process of social development. "The absence of a correct sociological approach," he wrote, "interferes, to this day, with a true ascertaining of the course of development of Indian art." Proceeding from data in the Arthurhastra, in Panini's work and the Jatakas, he came to the conclusion that there was a rather well-developed urban culture in ancient India, and there existed a considerable number of small industries and hardicrafts. Monuments of Buddhist art interested him not simply as artistic and religious works but also as a source of understanding the phenomena of public life. "Monuments of Buddhist material culture, explained in an appropriate manner, provide us with rich knowledge for the elucidation of this deeply social context of religion, and naturally, not only Buddhism, We see how, essentially, social conditions have a powerful influence on religion, no matter what abstract

heights is storee, it would seem, to get away 10."

Oldenburg furmly opposed the opinion, widespread in the West, of the
all-embearing spiritualistic nature of Indian culture. Some Indian scholars
hared this view, striving to show not so much the general historical feature
in the development of Indian society as the uniqueness of Indian culture, Noprecific spiritual nature. Oldenburg, lib his approach, expressed graines abolar
by and objective viewpoints while emphasings the important role of relative
in the life of ancient Indian society, he at the assent time approached ances
India in the context of the general laws of historical development. I'll she
me," he work: Too peat an end to the legend that India is specifically, at a



Buddhist studies must, in all fairness, be considered first in the ranks of Fur-

The study of Central Jasa (and Fastern Tunkestan in particular), of Bohlbat texts and art rules of that region occupy a special place in Olderburg's synthe legacy. In this field of Oriental studies Olderburg was one of the founder of new branches-Central Asian philology and palacegraphy, Scientific expedience of the founder of the Contral Contral Studies and Palacegraphy and Landark in the battery of weelf Indelogy and Buddhiet studies. Tranks to his effects there was formed in the Assan Vaneum of the ISSR Academy of Sciences (one the Institute of Orental Studies) a large and numper collection of Central Vani

manuscripts The end of the 19th and the early 20th century had been marked by in portant from the scientific viewpoint, and sensational discoveries in Central tous In the sands of Ahotan and the caves of Western Can at, were hum remarkable specimens of art, numerous manuscripts and items of material entres One of the first to note the significance of Fastern Turkestan as hi its wealth of historical and cultural material and the need for it to be studied, was the emarkable Russian traveller Vikolai Perheralsky The brothers Green fershimales also made important trips to Fastern Turkestan and de writed the ancent teles of this region However, by far the largest contribu tons among Russian scholars to the study of Central Asian relux was male by Ottomburg and the Russian Consul in Kashgar V Petrovsky, The latter met early travelled over the region and dal everything he could to must the development of archaeological and ethnographic ceasures there, but gridged switter time new energy as the search for ancient written records, in his letters to I filed heez he permitently advant him to begin an extensive Budy of the so ant unites heritage of India in Central has At the end of the IRRis he had already sent tildenburg one sheet of a manuacript in Brahmi. The marked the beginning of the creation of the Central Leian Manual up t bund at the tweeter Wassum in 1892 Oblemburg published the facumula and transltinature of the text and noted that it was not in Vanahelt It was later eath below that this was the "aka Abetaneue language file understood what ener worse wound to rather mean by he found in Central Acts and what perspecties he me development of Indulogy and Hubblist studes the excessions of the a me this region might open up. In 1891 he mited Patricialy If there was more detailed information about antiquities in Aucha and other parts of ambigar and whether a muratifur exposition should be sent there lie knew But there make he difficulties on the way to the folliment of these plans in two wild Pers make weren that "Hardithan privaceus in the while of factors I manying I serv much doubt, 'he continued, "that the heal authorized would also an expedition be easily on exemplations " becetteless tillestorf did not give up has afen the published the texts sent to him by Petronk? premier out the amoration importance of Furbritan relus and in the 487 men the strains of houses a hidere to these finds

The matters and water of 172.1793 Ferrorshy set has not 120 at most and a most 120 at most

dhamni). "Kashgaria," he wrote, "is destined to have great importance for Sanskrit studies". In 1897 he published a facsimile and transliteration of one leaf of a manuscript written in Kharouhthi from Kashgar, which contained the text of the Dhammapada in Prakrit. He dated the text (1st century A.D.) and correctly determined the language as Prakrit, close to the language of Ashoka's inscriptions from Shahbazzarhi, and outlined the approximate region from which the text originated as Gandhara. The publication of this work was significant in the development of Buddhist textual studies and brought Sergei Oldenburg well-deserved fame im world scholarship His efforts directed towards the archaeological study of Central Asia were finally crowned with success. In 1898 an expedition, equipped by the East Siberian Department of the Russian Geographical Society under II Klementz, visited Turfan and discovered rich relica of Indian culture there. Klementz brought back with him several fragments of Sanskrit manuscripts. Summing up the results of the expedition, Oldenburg wrote that many frescoes with inscriptions in Central Asian Brahmi had been found in the environs of Turfan. He planned new expeditions but Russian acholars did not succeed in carrying them out at that time. He approached the government with a proposal to equip an expedition to Turkestan but was turned down. In 1899, at the International Congress of Orientalists in Rome, Academician V. Radlov read a paper on the finds in Turkestan. His paper aroused such enormous interest that special committees for archaeological researches in Eastern Turkestan were set up in many European countries. Several European expeditions visited Central Asia before Oldenburg was able at last to realise his dream and set out in 1909. The expedition was financed by the Russian Committee for the Study of Central and Eastern Asia. When Oldenburg arrived in Eastern Tuckestan, it turned out that many European expeditions had already studied this region, and in Sheherbatakoy's words, "literally devastated the region in the archaeological respect". Many unique manuscripts were taken away to Western Europe and it cost Oldenburg enormous effort to get some Sanskett fragments. On his return to St Petersburg he reported to the Russian Committee on the work of the expedition and the written and art relics he had acquired. Once again he drew the attention of Russia's scholars to the need for large-scale exploration in Central Asia. Later on Sheherbatskov wrote of Oldenburg's activity in the study of Central Asia: "Since there was such a rich region near Russia, and it had been discovered by a Russian expedition, and we had had at that time a scientific Indology, upon whom, if not upon Russian Indologists, should there fall the obligation and the bonour to study it." In 1914 Oldenburg published a short account of the Russian Turkestan expedition of 1909-1910, giving a detailed summary of all the monuments of Buddhist culture, including a description of caves, sculptures, painting, etc.

Didenburg's second expedition (1914-1915) was a brilliant success, the Caves of a Thousand Buddhan were studied and many Sanskrit manuscripts

found.

Judging by his correspondence with Petrovsky, Oldenburg's plans for inther study of Central Asian culture were very extensive. He intended to Pryser a special work on the palaeography of Central Asian texts, pre a complete provice table of ill acryatory trainsts, and publish, with a research study, transistration and translation, Petrowsky's entire collection, but unfortunately where plans were not destined to be foliable. His colleagues Nevertheless, what Oldenburg had managed to do in Central Asian research and enomous activation in the collection of waiten relief of Indan culture and archaeological study showed that starting at the least in the literatury AD. Fishly up to the 10th-11th centuries, this whole region had been under strong influence of Indo-Buddhist culture, And when Buddhist, as it fanows, no Ionger played a leasting role in India it was perceively in Central Asia that Indo-Buddhist culture preserved its traditions and continued to develop that the Indo-Buddhist culture preserved its traditions and continued to develop that the Indo-Buddhist culture preserved its traditions and continued to develop that the Indo-Buddhist culture (Idenburg 1077, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078, 1078,

A characteratic feature of Oldenburg's works was his crite spirit, a belief in the inexhaustile possibilities of the Eastern autions. This datasquabed him from those armchair scientists who could not, and did not want to, po beyond the narrow bounds of their subject. While all givite young on a scholar trip in France, where he became acquainted with Oriental studes there, before to design of Oriental studies in Russia, and noted the enomines samifeance for Russia of studying the East. In 1898 he wrote Toermont today in the practical study of the East, which must be of satisface when hilfilling all those new tasks that fell to the lot Russia. Russia when hilfilling all those new tasks that fell to the lot Russia. Russia when the third the last. He remarked with regret that Oriental studies in Russia had not be studied to the lot of the last. He remarked with regret that Oriental studies in Russia had not the studies. But thus was destanted to be realised only after the direct the between the control of the studies. The training the studies are the studies in the studies of the studies in the studies and the studies in the studies and the studies and the studies and the studies are the studies of the studies of the studies and the studies and the studies and the studies are the studies of the studies and the studies are the studies are the studies are the studies and the studies are the studies are the studies are the studies and the studies are the studies are the studies and the studies are the studies are the studies are the studies are th

Oldenburg was one of the first Rumian scholars of the old scadenic achord who a cepted the October Revolution and set about transforming the Aredomy all the segentific and educational work of the young borset Republic, by meet the needs of socialist construction, As Permanent Secretary of the Arademy of verners, Oldenburg assisted in the rapid restricturing of scentific remark, and by his authority, experience and knowledge helped in the build we of the new system of a sentific activates. This position of his was most moule and reportedly if one takes into account the fact that many of the sol watte personnel result not immediately appreciate the full importance of the changes in the country, and found it difficult to adapt themeles to the new his from the very first days after the October Revolution the suret I were ment, and Lenin personally, directed attention to the development of must w wace, and Lenm's motructions on the necessity of drawing the wentto establishments of Kimoss into the building of secration played an entermitte burt in this welv resolutionary process. This approach to meene, to the value of a section creativity to the close ties of a centura with the demands of his the work of sharps with the attitude of the tariat presument bowards the A adome who had regarded as no more than "a mentific advenment" of the The barni government," (Adenburg wrote, "behaved with dutred boards were class de specialists, francing them, in the respectly of care to to the birms is a with questions that had no relation whatever to state committee tarm. Immediately after the preclution poleclars were able to speed



Oldenburg, on the instructions of the Council of People's Commisses and its Chairman V. I. Lenin, was similed by the secretary of the Council of People's Commissars and he announced that the Council of People's Commissars is called the possible development of the scientific undertakings of the Academy to be very desirable and invites the Academy sin inform the Council of People's Commissars of any proposals it may have for expeditions, undertakings and publications so that they be given the cartiest assistance. "Oldenburg was involved in the solution of the tasks of scientific construction formulated on Lenin's proposal. As Permanent Secretary of the Academy, Oldenburg was in very third of eventu and took an interest in the development on colly of ground the contraction for the contraction for the contraction for the contraction for the contraction of the

of science.

In Petrograd in 1919 the first Buddhist exhibition opened. Its sponsorOldenburg and his colleagues, were well aware that the crhibition was being 
organised when conditions were exceptionally difficult, but they streve to give 
it great importance, and to arouse an interest in India, her sacent culture and 
history, and in the East generally. In the estations persuared for the opening 
of the exhibition, Oldenburg wrote: 'For mankind today, which, thoopy as 
yet weakly and unskillatly, is seeking for the brotherhood of autions, at is 
essential to know as much as possible of what has already been done by disk 
and in this regreed, and therefore the study and understanding of the importance for the study and understanding of the importance for the study and understanding of the importance for the study and understanding of the impor
tance for the study of the study of the study of the legacy of Indian 
culture.

The cribition was a buge success. Oldenburg's words, written for the exhibition, are significant: "Nowhere in the word, in ill probability, on there have been a people who sought with mot effort, and intensity to find surver to questions of life and cleant, of the purpose and meaning of life, and leafly far distant from us, yet sinhabited mainly by peoples related to us, whose surpauges and many of whose customs are in many repetule does to us. Oldenburg streaged the wisdom of the Indian people, the closernas of Indian culture to Russian culture, a topic which had not lost its retracted even in those difficult times, However, the acholar thoughts were directed not to the datant past, but to the future. "The history of India," Oldenburg work." is exceptionally impurant for understanding the history of mankind as whose, and this history is examinated to us for a procerum understanding of relating.

Objects of Beddhijt various India, Mospolis and Eastern Turketton, is semiled in Russia's numerous media, Mospolis and Eastern Turketton, is objects are objects belonging to a single faith. "Oldenburg wrote." A fath morecure, that comes from one source—India." The establistic included many antiquiture brought to Russia by Russian travellers and scholars from Asian countries. Refore brought back by activating expeditions led by Oldenberg blantaff had great sciratific importance. Marals from the Turk bandwidth blantaff had great sciratific importance. Marals from the Turk bandwidth and And once as worth, how much "China deev from fields through and with the great culture of the Fast, but a stands out relarity acquaint great with the prast culture of the Fast, but an actorphic on devel ciriliation and scouster unterest to the autons of Asia.



explanatory note to the plan for establishing the Institute under the supplier of the I-SEL teachers of Sciences, they write: "The percent development of rewards work in the Last faces our Buddhist problew with a wide range of tasks in reviewing, assessing and utbeing new material, along with the old metrial, and demands encoentrated attention to topical work on the multi-largual Fart and the cementing of tise with its wientite workers and intuitioners to preserve, consolidate and expand the positions alwesty resolved, to preserve the Science Science Science Science Science Science Science Science Science Translates turdies, it is essential to make bedden and recognized in a Science Science Science Science Science Science mater expansition of its work and the enting my and development of links with contemporary scholarly work in Buddhist andreas in the East."

Oldenlarg was one of the first Sovjet Upentalists to recognise the exceptional importance of studying the modern East, the need to expand traditional Indology in this he saw the future of Sovjet Oriental studies. He passionately urged that the Institute of Oriental Studies he connected with the Union republics of Central Asia, and organised expeditions to study local Eastern languages and the culture of the Fastern nations and nationalities of the USSR. He constantly strewed that "a profound knowledge of modern and contemporary history of the East is essential for construction in the Soviet East." He called all this "the common work of Oriental studies". He believed in the inexhaustible strength of the East, saw shoots of what was new in its life, thirsted for the early liberation of the oppressed peoples of the East from colonial exploitation. "We feel," he wrote in 1922, "that great strength is hudden in the new Fast... We want to present the East to the wide masses of the people, for we know that the old East, a great creator in the spiritual field, gave us eternal models that will never lose their importance for mankind and will never be repeated in such a way. We know as well that the new East is also full of great potentialities, that the behests of the old are not dead in it, but it must transform them into new models, strive towards new achievements."

In his article "A New Stage in Oriental Studies in the Academy of Sciences", printed in 1931, Oldenburg laid out a long-term programme for the development of Soviet Oriental studies and pointed out how they differed from Western Oriental studies. "Scrutinising attentively that great work which Oriental studies in the Academy of Sciences is at present conducting, on the lines of switching over to a new course, of drawing nearer to the life of the Union and of co-ordinating its tasks with social construction, we have a right to say that Oriental studies in the Academy of Sciences has set out and is moving along a new path." He emphasised the difference between West European Oriental studies and the new Oriental studies in the USSR. Previously, in many works, the idea was predominant that the West and the East were two different cultural worlds, and researchers sought to prove the superiority of Western culture over Eastern culture. These views, he remarked, were a reflection not only of the Europecentrist leanings of West European scholars, but first and foremost they reflected the colonial policy of the Western powers in the East "The radical change in the nationalities policy since the time of on the revolution," he wrote, "should, naturally, change the hasic principle of Oriental studies in the Academy of Sciences," "The slogar Science for social-ist construction," Oldenburg said, "caused our Orientalists to review all of detections." old directives and topics." Following this appeal, Oldenburg pointed out the need in include the modern East in the field of study considering that along





## Chapter IV. The Scholarly Activity of Fyodor Shcherbatskoy – an Epoch In World Buddhology

The glorious traditions of Minayev's school of Indology and Buddhist studies were brilliantly carried forward by his pupil, Academician Fyodor Ippolitorich Sheherbatskoy (1866-1912), whose scholarly work constituted a whole era in world Buddhology. More than forty years have passed since his death but his works still retain their scholarly siginificance, are constantly being republished in different countries, his name a spoken with deepest respect by Indologists and specialists in Buddhist studies. His works are also very popular in India. Jawaharlal Nehru in his Autobiography assessed his work very highly, calling him an "authority on the subject". When the Indian Prendents Rajendra Prasad and Sarvepalli Radhakrishnan visited the Soviet Union, they spoke with great respect of Shcherbatskoy's services to scholarship, Sheherbatskoy carried on a friendly correspondence with Rabindranath Tagore, The well-known Indian scholar Rahula Sankrityayana, who dedicated his edition of the Pramana-Vartika to the memory of Shcherbatskoy, called him the "greatest Orientalist of his times". The Indian philosopher Dharmendranath Shastri wrote: "We must acknowledge our deep debt of gratitude to this great savant and to the Soviet land, from which he hailed, for his inestimable contribution to Indian philosophical thought." In a detailed foreword to an English translation of Sheherbatskoy's works the emment Indian philosopher Dehiprasad Chattopadhyaya points out the huge contribution of the Soviet scholar to the development of world Indology and Buddhist studies, "But perhaps the greatest tribute to Stcherbatsky (Sheherbatsky-Authors) is the accomplished fact that after him it has become impossible to discuss Indian philosophy adequately and at the same time to remain innocent of his contributions to our understanding of it., In an important sense Steherbatsky did help us-the Indians-to discover our own past and to restore the right perspective of our own philosophical heritage." Judging by archive materials, creature collaboration connected Sheherbatskoy with such wellknown Indian scholars as Devadatta Ramakrishna Bhandarkar, S. N. Dasgupta, D. D. Kosambi, Bimala Churn Law, Ganganatha Jha, Raghu Vira, Nalmaksha Dutt and Suniti Kumar Chatterji among others.

In 1884 Sheherbatskoy completed his studies in the Lyceum in Tsarskoye Selo (near St Petersburg), one of the



As a series of a first on the second by the strong through the given to the found of a first one of the second and the set of such that the set of the second and the set of the first of the second and the set of the second and the second as a first of the second and the second as a first of the second and the second as a first of the second and the second as a first of the second and the second as a first of the second and the second and

The small of social of their and a model that provided Cohombiat Europe model and the 1995 his model about 19th his model and the same provided and their analysis of a common formation and and 1997 his published a forgetting the formation of the first filling the same of the same at the same a

" a wight on this heatern of printer do first a was practical articles anywarded ! was one of the tree Tomorness lookshipped to laweles on het of the tree her !! firm in give to as magnitude (thing gots to flood profits hard we that I's small His Teny time San rate region Procession Acres on I mercal of the Manualty of Pakly Fabri been was ammunost as 1 to 1 as this Sales and Works of Hymnin In feligies Ph fird grade on Roseman and oppose or come as 1959 to Harach I Compte a Fagin \* profession on California on the Prince of Ch. Sectorbated with Compress ( harmonicity are me adictio) It so cornelly out that the powered of shelethel the a war por blacked had sen that appropriate and the special week on morn Infom pratue by one of the foundary of Come on Indictory, Herman Jaribs Et hashest or purity amphasons the high level of posts a se links "Posts a along with philosophy grammer astronomer and paragraphenes consisted t producent place grown the granes on that flourthail or greent India," he where He also from he presentatives the hour stages as the history of posts. therey taking war around forth from the historical reliveral and political development of assess today. This was, to a faces extent, an interestory expensely but it selfented the general pemerples of Houses Indology, when art about the restrains of the various phonomens in the spectual life of sources forthe from the historical point of new theherbatchery analyzed in detail different aspects of the theory of portice man, style, etc., but already in this early work devoted to postu a consecut ore his special interest in philoasphy which were came to orcupe a central position at his researches. Thus, examined the problem of ram, he noted "trenerally, every author tires to wider the difficult question in configurity with one of the philosophical distrines prevalent in India" His artis le reflected yet another feature, tharacters be of his method of sesearch he examined the development of accent indian parts a, and culture in general, not merely within the framework of Induseriell but considerably under, against the background of the development of world enduation, first and foremost of the antique world, in the conclusion to his article he wrote. Thus, a study of the historical development of poetry in India also gives us the features of its likeness to the development of ported in Greece and Rome and in addition it has distinctive features which make it worthy of the same attention that has heretofore been given to the poetry of Greece and Rome." His idea is clear: poetics in India, in spite of its originality and specific character, should be compared typologically with Grace-Roman poetics, not only to show their resemblance, but to attract special attention to ancient Indian culture, which Western scholars had studed insuf-

Showing great interest in philosophy, he went to Bonn in 1889 to work with Jacobi on philosophical texts. He gave particular attention to treatises on logic, (This subject later became foremost in his range of interests ) After returning to St Petersburg he hegan to teach Sanskrit, but continued intensive work on source material on philosophy and logic, and completed his first major works on these subjects. In 1902 his "Logic in Ancient India", comparatively small in volume but extremely important, appeared. (This article was translated into English by Harish C. Gupta and published in India in Calcutta, in 1971, in the "Soviet Indology Series" under the editorship of Debiprasad Chattopadhyaya.) Developing Vasilyev's ideas, he distinguishes three periods in the development of Buddhism but pays special attention to logic. Sheherbatskoy explains the turning of Buddhists to logic, not only by the development of Buddhist thought itself, but also by a change in the general sociopolitical attration in India, by changes in the development of spiritual life as a whole. In his opinion, in the Gupta period, when the rebirth of Brahmanism occurred and the Gunta rulers save special protection to Hinduist tendencies, the Buddhists in their dispute with the Brahmans turned to logic. Sheherbatskoy considered logic and dialectics to be the weapon the Buddhist philosophers directed against their ideological opponents. In his work he opposed the view of a number of West European scholars according to which Indian logic was borrowed from Greek logic and inhented many typical features from it. He wrote: "Indian logic is an entirely original product, which developed in the natural course on the Indian soil." An international Congress of Orientalists in Rome, where a resolution on

international co-operation in the study of Northern Buddhism and Central Asian culture was adopted, largely influenced his scholarly career. Attracted by these plans, Sheherbatskoy continued to study the Tibetan language and literature with great enthusiasm in order to make wide use of these sources in the analysis of Buddhism and Buddhist philosopy. New finds of Buddhist Sanskrit texts in Eastern Turkestan convinced Shcherbatskoy of the need to study the works of Northern Buddhism with the aid of Tibetan translations. He was an active supporter of the position of his teacher Vasilyev, who had proved m his dispute with the well-known French specialist in Buddhist studies, Burnouf, the need for a critical approach to assessing the texts of representatives of the Pali Buddhist school and for the wide use of Tibetan, Chavese and Mongolian sources as well as Indian ones

Shehmbatskoy's two-volume work Theory of Knowledge and Logic According to Later Buddhists, brought him international fame. The first volume (1903) included a translation from the Sanskrit of a work on logic by the Ismous Buddhist philosopher Dharmakirti (7th century A.D.) the Nyayobordu Prekaruna (A Short Treatise of Logic) and Dharmottara's commentary (Nyaya-ondu aks), the second volume (Study of Perception and Inference, 1909) \*44, in addition, of special research significance. Translations into German and French bear witness to the high value placed on this work by Sheher-

lts importance was very great, especially if one considers that it was written a period when the study of Indian logic was only just beginning, and in West European scholarship one-sided and extremely tendentious assessments of the spritual legacy of ancient India were frequently expressed. Many scholars II

that time shared Hegel's opinion that "Oriental philosophy should be excluded from the history of philosophy" meofar as in the East "philosophical recognition cannot take place". By its very character Sheherbatskoy's work was in this way aimed directly against the Europocentrist approach to the study of Indian philosophical thought, although he tried to carry out a certain comparison of Indian philosophy with European philosophy (including Kantian philosophy, in vogue at that time in Europe). Nevertheless his reference Kant was brought about by the urge to show that many ideas elaborated the philosophers of ancient India, including the well-known Buddhist logici Dignaga and Dharmakirti, were expressed considerably later and in differ historical and cultural conditions by West European philosophers of modtimes. Moreover, he was particularly drawn by the opportunity to explain difference in principle between the philosophical ideas of Indian thinkers a West European philosophers. He tried to show in his research that "the oppo tion of sense perception to thought has a different character among Buddhi from what it has in all philosophy before Kant". Concerning Kant's philosop ical teaching, he also stressed that the reader must "in every way possible are all that might lead to the assumption that we wish to predetermine the que tion of Kant's resemblance to Dharmakirti (Sheherbatskoy gave a more deta led comparison of Indian and European philosophical traditions in his Buddhi Logic written considerably later.) in his work he also opposed the position the prominent German philosopher Schopenhauer, to whom, using Shehl batskoy's words "it seemed that the Indian sages saw clearly just the sam things as he did".

Shcherbatskoy rendered a great service when he established the fact the Dharmakirti set forth logic in connection with the theory of knowledge. Thi enabled him to come to the important conclusion on the influence of logis of all systems of Indian philosophical thought, "To discover the full extent o Dharmakirti's importance in the history of Indian philosophy," he wrote "means to write the history of Indian philosophy." It is exceptionally import ant that even in this early work Shcherbatskoy's historical and social approach to research into the processes of spiritual life are shown in full measure. At the base of the struggle of different trends in Indian philosophy, he saw not only the opposition of diverse conceptions, but the struggle of the exponents of these ideas-a clash of social groups, "Behind the scenes of the philosophical struggle," he wrote, "a vital struggle of people was undoubtedly going on: struggle between the bearers of these ideas," Another important idea permeating Sheherhatskoy's works was the maintenance of the thesis that the arguments, polemics and struggle of various schools in Indian philosophy reflected the opposition of two basic trends-the realistic and the idealistic. The historian," he stressed, "follows the peripetia of this heated struggle in the field of ideas with keen interest, because he sees in it the struggle at eternal ideas, the struggle of realism with idealism." It is aignificant that at the very beginning of his scholarly work Sheherbatskoy was already paying particular attention to the study of materialist trends in Indian philosophy, and that this later became the object of the scholar's serious research, ile also highly appraised the Buddhist theory of knowledge for the elaboration, by Buddhist logicians, of elements of dialectics. This really was a menificant achievement of Buddhist philosophers and it is no accident that Engels pointed out the "spontaneously dialectical thinking" of the Buddhista.

Being an expert on ancient Indian culture. Sheherbatskov, in his research into the treatise of Dharmakirti, was able to reveal other important features characteristic of the development of the spintual life of ancient India in general Special note should be made of the valuable conclusion he reached on the incompatibility of genuinely philosophical conceptions with religous doctrines, although he was perfectly aware that in the specific conditions of ancient India many ideas, both of philosophers and religious preachers, were frequently organically interconnected and acquired similar forms, "cientific philosophy," he wrote, "particularly when based on the scientific theory of knowledge, is incompatible with religious creeds" Proceeding from this extremely important tenet, Sheherbatskoy not only revealed the specifies of the general course of development of ancient Indian philosophy and religion, but also stressed the different character of the interconnection of these phenomena in the spiritual life of India and that of I prope He noted that in 'Indian reli gions, even in those which preceded Buddham, the view of the relationship of religious creeds to philosophical speculations was not the same as in Europe". The conclusion to which Sheherbatskov came, on the basis of a scrupulous study of ancient Indian philosophical works, was significant not only for Indology itself but also for a wider range of problems connected with the comprehension of the general course of development of world philosophy cal thinking Many West European scholars uncertically transferred their own patterns, based on the study of classical (Greek and Roman) philosophy to India or even denied to ancient Indian philosophers any originality in their ideas and conceptions. Quite another extreme was the position of those special ists in the field of ancient Indian culture, including some Indian scholars who supported the thesis of the complete merging and identity of philosophy and teligion in India, and of the all-embracing mysticism and spiritualism of her philosophical systems. The Russian a holar's approach was obstoudy different in principle and reflected the actual picture of the spiritual development of ancient India. Soviet Indologists rightly stress in their works the importance of Sheherbatskoy's conclusion on the specific character of the concastence of Philosophy and religion in India. Thus, Professor 1 Litman in his article The Contribution of F. Shcherbatskov to the Study of Indian Philosophy writes "This thesis has an extremely important meaning for the methods of studying Indian philosophy, for this specific character appears also in the teachings of modern and recent times

Mainly thinks to Sticherhatchon's work, that appeared at the very beginning of the 20th century, Indidioposts and specialists in Buddhes studies, as well as wide circles of the schedarly would in perical be aim for the first time to fulls and deeply acquanted with the achievements of an eart Indian logistars with the creativeness of the australong thinkers of Indian Dignaga and Dharmaketti.

the should stress the day that the recommendation and the state of the day that the recommendation of the state of the sta

philosophical thought into scholarly circulation. Sheherbatskoy appealed for a creative union of the efforts of philosophers and philologists, He knew that the translation from Sanskrit and Tibetan of the works of ancient Indian philosophers would be an important factor for revealing the enormous contribution made by ancient India to the development of world culture, for the strugglagainst the false assertion that it was Graeco-Roman thought alone that din cribed all the wealth of philosophical ideas, quests and achievements of ancien philosophy. "It is our deep conviction," wrote Shcherbatskoy, "that only by the combined works of philosophers and philologists will it be possible soone or later to work on the limitless wealth of philosophical thought, hidden so in in ancient Buddhist literature, to be sufficiently able to introduce if into the practice of contemporary education and make the names of Dignata and Dharmakirti as familiar and dear to us as are the names of Plato and Aristotle." Intense work on Sanskrit Buddhist texts and their Tibetan translations convinced Sheherbatskoy of the need to make a trip to Mongolia and the Transbaikal region to acquaint himself with Tibetan literature and the oral Tibetan tradition, and to study the problem of the cultural influence of India in Central and Eastern Asia. These regions were a splendid laboratory for the study of "living Buddhism" and Buddhist texts, first and foremost in the Tibetan language. In 1905, on behalf of the Russian Committee for the Study of Central and Eastern Asia, he went to Mongolia, visited monastery libraries, studied rare manuscripts, and obtained splendid practice in spoken Tibetan. He had the good fortune there to meet experts in Indian philosophy, and he practiced translating from Tibetan into Sanskrit. "Mongolia," he wrote, "se living Inda." He planned to organise a scientific expedition to Tibet, but his plans were not realised in practice, the tsarist government refused permission for this scientific

journey, in order to continue his studies of Tibetan literature and language he writ in order to continue his studies of Tibetan literature and language he writ so the Itanabakal region, where he met some lamas (Buddhist month), risted monasturies, and herough Inform bridges of a local literature to Indianogual under the language of the language of the language of the language of the language to the language of the language of the language of the language so, and procludely of the language of language of the language with laterature we have here. And we shall here to partly on the language with laterature we have here. And we shall here to partly on this language with laterature we have here. And we shall here to partly on this language to the language of the language with laterature we have here. And we shall here to partly on this language to the language of the language with laterature we have here. And we shall here to partly on this language to the language to the language of the language to the language t

logic and philosophy, such systems as Kalacakra and Yoga."

Schelerhathloy was most concerned about the water of Indology and Buddhat study in Russa, and urget the need for the utneat development these Lennches of Orwatta studies in Russia. Writing as Oldemberg, who was that time the Fernment Screenzy of the Academy of Sciences, he said "down how if it is the voice of a narrow specialast that is speaking in me, best for the study of Buddhe have a department of Smakht intertuce of the theorem that the second of the studies of Buddhe have a department of Smakht intertuce of the theorem that was constantly worrying him—the need to make an all round such them that was constantly worrying him—the need to make an all round such in flow of the second such that was constantly worrying him—the need to make an all round such as the second such that we have the second such that the second such that the second such as the seco

which she has a full right."

í

,

llis trip to Mongolia and the Transbaikal region played an important part in Shcherbatskoy's scholarly career, but his journey to India in 1910 had even more importance. Although he spent less than a year these, he obtained exceptionally valuable material for his work on the history of Buddhist philosophy and logic, became personally acquainted with the ancient relics in the homeland of Buddhism, comprehended anew many scientific problems that he was engrossed in. In his report on his stay E India, referring to the tasks of the top, he wrote: "The purpose of my visit to India, besides an overall acquaint ance with the country, was primarily a quest after the relics of Buddhist philcoophical literature, both in the works of the Buddhists themselves and in those of the Brahmanas and Jainas, inasmuch as these latter reflected-directly or indirectly-the period (5th to 10th centuries A.D.) when Buddhism flourished in the history of Indian civilisation At the same time I also wanted to familiarise myself with the present state of the study of Sanskrit language and literature in India and especially of those disciplines which hitherto had not been interpreted by European scholars and were to them more or less an enigma," Being already a recognised authority on Indology and Buddhust studies, il was as if Sheherbatskoy accustomed humself anew to the traditional system of studying philosophical texts. His excellent knowledge of Sansknt enabled him to discuss the most complicated problems of the philosophical doctrines of various schools and trends with the pundits in his own words "Every day, from morning till evening, we epent our time in philosophical discussions." He studied works on Nyoya (Nyaya Faisheshika) and Himamsa. visited the most famous centres of traditional learning-Bombay, Benares, Poons and Calcutta, His letter to Oldenburg (April 1910) provides clear evid ence of the persistence and enthusiasm with which he studied Sanskrit and philosophical Shastras: "In Europe I considered myself quite an expert in Nyaya but after arriving here I saw that I must relearn it all from the begunning. and that without a knowledge of Umamae at as impossible to know Ayeye well. I at once lell upon two pundsts from Mithala, genuine Shartra, one of them a Sannymi. With their help I am going through the same full course of Ayaya as the Shastris themselves do. They are genuine llindu teachers of the old style, and of course without a word of Faglish I considered my main aim to be the study of the Shariess, and a tour of and acquaintance with Indus to be of secondary importance, and I therefore decided iii do everything possible to obtain full benefit from my Shazers. It will seen be four months since I began to spend 16 hours a day on Ayare and I still cannot say that I feel at home in it., I already have quite a decent library of books and manuscripts on Avava."

following the abrie of his tracher Minayer, Shebritathoy paid special strettion white in India to "Ending the "anabot corposals or compositions which had been translated into Taletan, Chinese and Morpilam", and its studying in distal Jama works, so that he would have a more complete idea of the general process of the development of religious and philosophical termidin local life worter that when he mer H.G. Bhandarks, he discussed with him

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sheherbatikes 's report on his trap to India was translated into Faglish by Harish-Chandra Carpta and published in Laleutta, in 1973, in Farther Papers of Verterbanky.

problems connected with Joing religion and philosophy, Like Minager, Shebri betskoy went to Dargerling, where he familiarised himself with Teletan mark scripts and got to know some specialists in Tubetan culture, he met the Dain Lama, who invited him to visit Tabet to study Sanskrit and Tiletan tran, but he was not able to undertake this trip

On the whole his stay in India was exceptionally freitful, enriched has knowledge of the history of Indian philosophy, and enabled him to see and get a sense of Indian reality from within, so it were, and to amplify and rever some of his pressore views He established close contacts with leading ladur Sanakrit echolore, philosophere and specialists in Ruddhist studies, and after wards maintained good relations with them for many years, carrying on regular scholarly correspondence His brilliant mastery of Sanskrit and hi many-sided learning gained him deep respect in the most varied scholarly circles of India In Calcutta the pundits confested on him the honorary title of Tarkabhuthana as an outstanding authority in Indian logic.

After his return home Sheherbatskoy, engiched with new knowledge, dernted himself entirely to scholarly research, combining it with the texchint

of Indological disciplines in the university.

Buddhism, as before, was at the centre of his interests. He was paying the utmost attention at this period to the work of the outstanding Buddhist plolosopher Vasubandhu, who was considered to be, according to tradition, "the second Buddha". Realising the great importance of the Abhidharmakorha of Vacubandhu for the study of Buddhism, Sheherbatskov made efforts to st up an international project to study different versions of this work. After the discovery of the Lighur version of the Abhidharmakosha in Eastern Turkertan by Aurel Stein, the French Indologist and scholar | Buddhist studies S. Len began work on the text. Shcherbatskoy met him in Paris in 1912 and discused plans for an international enterprise for research into Vasubandhu's work. Such outstanding scholars as Louis de la Vallee Poussin (Belgium), Denison Ross (Britain), whom Sheherbatskoy had met in India, and U. Wogihari (Japan), were all invited to take part in this work. The main aim was a critical edition of all the known versions of the Abhidharmakosha, "Thus, this work begun on the initiative of a Russian scholar," wrote Oldenburg, "and launched by him on an international scale, created a firm basis for the systematic study of Buddhist philosophy and Buddhism itself." It is especially relevant to pole that these plans of Sheherbatshoy's are being successfully fulfilled at the present time by Soviet scholars: some years ago one of his pupils, Boris Semichov, in co-operation with Mikhail Bryansky, published the Tibetan text of the Abhidharmakosha with a Russian translation, and the young Leningrad scholar Valery Rudoy defended his thesis for a master's degree on a terminological analysis of the Abhidhormakozha on the hasis of the Sanshnt text and its Tibetan and Chinese translations.

A qualitatively new stage in Shcherhatskoy's creature work began in the Soviet period. In 1918 he was elected a member of the Academy of Sciences. Together with S. Oldenburg he took an active part in the organising of Soret Oriental studies, and in 1928 was appointed Director of the Institute of Buddhist Culture, and later on he headed the Indo-Tibetan Department in the Institute of Oriental Studies. Beginning in 1920 his main generalising works on Buddhism appeared, and he became the most outstanding authority in world Buddhology of his day. It should be noted that he was an Honorary

Member of the Royal Asiatic Society in London, of the Societé Asiatique in

Paris, the Deutsche Morgenlandische Gesellschaft in Berlin, etc

Closely bound by closeation and upbronging to the scholarly traditions of the second part of the 19th century, Schechtstakov, works also reflected the stentified tiscoveries which the 1920s brought with them He showed not only a fulliant knosledge of philosophy but a level valiences in new trends in psychology, logic and the exact sciences. This enabled him to avoid the fate of a number of European and Indiain scholars, who found themselves prisoners of the traditional approach, and to look at the development of Indian philo sophy and logic from the antidopount of world pilotosophy, with the verse of a 20th century man, and as translate the complexed system of Buddhast bought into the languages of European scholarshy in this way it was a rensorbly with the Western, nor, on the other hand, to draw them closer together sriftically.

Shebrhatkoy was one of the first in world Buddhist studies to introduce the new approach to the study of Buddhist pholophy and logic He ascribed ecoromous importance to the study of Buddhism as a broad historical and collural phenomenous, uniquely ongala, many-aded and complex, which hish had a powerful effect on the development of many nations of Asia Buddhism, in his words, carned with it all the abetweenents of Indian learning, including these centuries, including these centuries of the so-called Golden Age of Indian learning, white Indian sevene, hierature and technology attanted a stage unperevented

in the history of the East

For Scherbatzkoy Buddham was not amply a teaching on an ethical, religious or philosophical plane, state: and dientical in different countries and it different stages of its history be strenged the constant development of Buddhist doctrine, of its categories and releas, the specifies of the trachings of separate schools and seeds. Together with this he saw is Buddhum a range of definite deas common to all its forms. Fading to enable these common foundations, he wrote, "some superficial observers concluded that in the northern like the properties of the superficial contributions, he wrote, "some superficial observers concluded that in the northern like therefore presistently absauded that Buddhum proper should be dustinguished from xinous throries alien to it in spirit, myste and even fanate, which in the course of time hing on to it and overgrew it.

A remarkable feature of Sheberhatskoy was hu uge not to look at Buddham from outside, or, what is most important, from a Christian standpoint, so characteristic of many Western specialists of Buddhum, but from mude, Proceeding from the systems which had taken shape within the framework of Buddhist tradition itself. It was not without reason that many scholars in such East and West regarded Shechetakskoy as the leading figure in world

Buddhology.

Early in this century there still exterted in West Furopean searce a point of twee that tooked on Indidation as on a minor phenomenon as compared with Brahmanism, but the Sowet acholar brought about a nederal charpe in the studential and matatare point of view. We can state with a feeling of departition, where the well known Sowjet Orpenhalists Academician Ordenburg, Achorsey, Warr and Barthold, "that the influence of Scherchatakoy's work on Buddhat philosophy made itself felt even on his trachers professors Budder and Jacobi, sho undoubtedly under the milleures of the



The next important stage in Sheherhatskoy's researches into Buddhism was his work on the problem of airrong, a work which, according to the just opinion of the eminent Indologist from the German Democratic Republic Walter Ruben, "could not have been accomplished by any other European or Indian scholar". The fact is that in spite of the length of time spent on the study of Buddhism, scholars had not formed any clear conclusion about the content of this most important category of Buddhism. There was even a widespread point of view in Buddhology that it was impossible to determine the substance of nirrana, "The concent of Buddhist nirrana," wrote the famous Indologist Louis de la Vallée Poussin, lay outside our categories. The Indian scholar N. Dutt took up an even more extreme position, considering that to determine the meaning of this term was simply useless. "Although a hundred years have elapsed since the scientific study of Buddhism has been initiated in Europe," wrote Sheherhatskoy, "we are nevertheless still in the dark about the fundamental teachings of this religion and its philosophy."

In 1927 Sheherbatskov published his book The Conception of Buddhut Novens in English, He was the first to give a philosophical interpretation of nircone, and ill discern the essential changes in the formation of this conception at various periods in the history of Buddhism and in various schools of the Hinayana and the Mahayana. Basing his work on Nagarjuna's Madhyamika-Sheatra (On Relativity) and the commentaries of Candrakirti, Shcherbatskoy consistently and precisely disclosed the Mahayana understanding of natura, and its difference from the Hinayana interpretation In contradistinction to many of his predecessors, who were interested only in the ethical side of the tracking on nirsuna, which reflected an early stage in the development of Buddhism, Sheherbatskoy turned to the philosophical aspect of this exterory, which enabled him to approach the evaluation of the specifics of the matern

as a whole in a different way.

lie showed that the elaboration of the theory of namuna celates to a much later period than the time when Buddhiam originated, and m connected with the Mahayana school of Nagarjuna and his pupils. Therefore, in both sense and importance, sureme in early Buddhism to noticeally different from that of later Buddhism. This book demonstrated the approach to Buddhism as a contantly changing doctrine, frequently containing, within the framework of

a single system, opposite categories and ideas.

Herein he came out against those scholars (first and foremost 1 de la Vallee Foundin and the well-known British Indologiet Arthur Kenh) who saw in sureme a faith emerging from the practice of obscure maps, a state of blus attained through years, lie was also firmly opposed to the opinion waterpread at the time that masticism was the main feature of fluddhist philosophy and Indian philosophy generally, Just as the I uropean mind was not altogether and not always free from mysticam, he wrote, so at the Indian mind not all all necessarily subject to it In this, so in other works of his, he sharply entired the position of Rest European scholars who contrasted Indian philosophy with the general course of development of philosophical thought, and wrote alcout a certain special, as it were, thinking of Indiana. In their despair certain scholars noted Sheherlatskoy, came to the conclusion that religion or the philosoph beal system in India was not what it was in I strope, and did not fit into clearly defined logical constructions, but was always sacuely indefinite a display of

dreamy thought, the meaning of which the authors themselves were not quite sure of He was one of the first scholars of Buddhist studies to reveal the eence of the doctrine of the Vahayana, and to note the most important changes that took place in Buddhism during the emergence of the school of the Mahavana "It never has been fully realised what a radical revolution had transformed the Buddhist Church when a new spirit, which was for a long true burking in it, arose in the blaze of glory in the first centures AD" It was owing to Vagarjuna's tracking on relativity, Sheherbatskoy stated, that 'the whole edifice of early Buddhism was undermined and smashed The server of the Hinavanists their Buddha, their ontology and moral philosophy, their correption of reality and cantality were abandoned together with the ike of nitimate reality of the senses and sense data, of the mind and of ill the elements of Visiter, Vind and Forces,"

It is quite exhibitant that Sheherbatshoy did not regard the development of Published doctrine as an wolated process, He succeeded in interpreting the hera meaning of the transition from the pluralism of the llinarism to the recovered of the Habavena "In the Hinayana, in a word, we have a rain! Paralam converted in the Unhavana as radical Moniem" Explanua the come of Varigina a principle of relativity, he showed that "the finerate

therefore becomes put as relative as all other ultimates of the system". His took gave a translation of Chapters I and XXX of Nagarjuna's Halbre m to sharm and Landrahith's commentary on it the Praintagade where hardes remembered three morks to be the tree philosophical hast of Milarest

I still your The podome along norms, being carried on with such acerbity in whiter haid or a day as mot ended even bulay, it fact one could say if has become even more letter However the development of fluidhat studes has on the a be do constituent her have remedening art out at his best on nirease it &

m, he a and that his work on normana was translated miter Japanese in 1957 has been girk or a transmission work Huddhat Logic (1911-1912) was a roull ad money yours of presents us the field of fluidhed philosophy and hope in the whose a of the amends much busts, this work is the gregiest work of holes. Minime who has the fact and years, the outstanding liesteds Highlighest Education

tame and Pall'and loge a materinece of the first order"

the amount of the best of mental and the series of the first best The bloom to Burtingentler and meete. He ratt mein met the attemmente babent But and area of I administ high. If was by start the discovery of a long bit. The same and the feet the mount experience aspect of the Indian philosophical asterity and a new properties of more than that II created the first real posed sity of a many to meet prespective of the linkers philosophy of atustion

at the man the terrological distinguishes then permit in the highly of the from and that had paid more or thinking the first period begoes in the on me ? med on the early part of the lit rentury \$11 the or all a his account of his Management top be the fift the continues and finally the See And at all there to be the the the contacted and the History and and active about the forest of a long sense of factor plan m of the transfer of the second secon As I not received to broke "In hart-mail or graved as new offices from a few of all there

the it was your more not previous for the reside of frequency and frequency the will the amountained feature of their present a brem settered in his



the originality of Indian philosophy, Sheherbatskoy once again stressed the similarity of the basic features in the development of Indian and European philosophy. He wrote that Indian philosophy reached a very high level of development, and the principal lines of this development ran parallel with

those one finds in European philosophy. His work on Buddhist logic was an outstanding event in the history of world Buddhist studies. Although works on logic had interested scholars before Sheherbatskoy (in Russian scholarship Sheherbatskoy's teacher, V. Vasher, had turned his attention to them, in Western Europe, S. Levi and L. dela Valle Poussin, among Indian scholars, S. Vidyabhushan), Sheherbatskoy's work wa built up, in principle, quite differently, on a higher level of historical philosophical and textual analysis, his conclusions were more fundamental and significant, and the range of material investigated broader and more divise. When one read Sheherbatskoy's works, wrote Dharmendranath Shatti, one was struck by his knowledge of Indian philosophical systems, his ken mixed flair... Buddhist Logic by the late Leningrad professor Sheherbatskor proved to be a remarkable work, revealing to the world not only the hidden beauty of the Dignaga school of philosophy, but also providing a model of critical research into the original works of Uddyotakara, Vacaspati Mishra, Jayanu, Shridhara, Udayana and other authors,

A brilliant expert in Sanskrit and Tibetan, an experienced textual crite and exquisite translator, Sheherbatskoy by his publication of the most important texts of Buddhist culture made an outstanding contribution to Buddhist studies. Sanskrit and Tubetan compositions, which he published, provide con-

vincing evidence of the immensity of his labour, He studied Vasubandhu's Abhidharmakosha for many years and, as already mentioned, involved a number of prominent foreign scholars in this west. This creative collaboration yielded brilliant results. Scherrbatskoy published Tibetan translations of the Abhidharmakosha, and published the first part of Yashomitra's commentary to Vasubandhu's work jointly with S. Levi and the second part in co-operation with U. Woghara, According to Oldenburg "the systematic and regular study of Buddhism begins only with the accomplish-

ments of Shcherbatskoy and his collaborators" Sheherbatskoy was one of the first in world Buddhist studies in examine the literature of the Prajnaparamita, With his pupil Obermiller he published Sanskrit and Tibetan texts and translations of the Abhimmayalankara parinapar mila-upadesha shastra-an important work of the Yogacaru school, attributed to Maitreys. It was, in its way, a commentary to the original text of the Frame paramita and enabled the fundamentals of the teaching in general to be es-

Attention to the theory of the Yogucarus resulted in the translation of one of the most interesting treatises on the Absolute, the Madhyantaribhanga, in which are revealed the principles of the divergence between the Yogerers and the Madhyamikas in the interpretation of the main concepts in Buddhill doctrine.

After Sheherbatskoy and Obermiller, scholars of Buddhism began to lake a serious interest in Pranaparamita texts, so vital to the understanding of the changes that took place in the teaching of the later Mahayana school.

We owe to Sheherbatskoy the publication of the Sanskrit original test (and its Taletan translation) attributed to Nagarjuna, "Refutation of the view of God being the creator of the world, and of the view of Vishnu being the sole

Working on translations, Shehrchatskoy had a purticular approach when rundering the most difficult concepts of Indian and Tibetan philosophical works He did not aim at a literal, word for word translation, but at an adequate rendering of the original by conveying its meaning. He was faced with serious difficulties in that he needed to understand correctly texts whose true content European needbars of Buddhism had been madke to unvisible for many content European needbars of Buddhism had been madke to unvisible for many but this, of course, was explained by sanifering an effect benefits when the of ideas and their technical symbols, which were second nature to a Buddhust

Sucherhatskoy given his own approach to analysis of philosophical texts:
Sanskit scientific works are not supposed to be read, but to be studied, their style is laconic, and their technical terms suggestive of wide connotation. Their translation, in order to be comprehensific, should be, to a certain extent, an

explanation."

His scholarly legacy also included a number of works in other fields of Indology. He translated into Russian Dandin's romance Dashakumaracarita (Adventures of Ten Princes), separate parts of the Artheshastra, and headed a special group for the translation and investigation of this remarkable treatuse A translation of Varadaraia's grammar Loghu-siddhania kaumudi is preserved among his papers. He was also the author of a very interesting article "Scientific Achievements of Ancient India", published in 1924, which gives a survey of the most significant achievements of Indians in the development of various sciences and sets forth important general propositions on the character of ancient Indian culture. He emphasises the specific development of philosophy and points out the need for an all-round study of st. "The strongest side of Indian scholarship is philosophy. This field is still far from being fully known to us," he wrote, "One may even say that the veil over the colossal riches of Indian philosophical thought has hardly been lifted "He studied various cosmogonic systems which gradually traversed the path from "mythological conceptions to distinctive scientific theories". He refers to Sankhya as scientific theory and describes the basic ideas of its philosophers on the universe, lie particularly stresses its materialist elements, for according to Sankhya "the whole complex process of evolution is accomplished by matter from out of its own forces without any outside interference or control of a conscious will" His particular attention was attracted by the atomic theories of the ancient Indiana, and he examined at length both the system of the l'aisheshthas, in which the atomic theory is evolved in great detail, and the atomicm of the Jainas and Buddhists. The article also contains interesting facts about the development of medicine, chemistry, botany, mathematics and astronomy in ancient India. He deals with the most important discoveries made by Indian scholars, which in a number of instances anticipated the conclusions arrived at by European science in modern times, "In the field of mathematics," he wrote, "the achievements of the Indians are the greatest as compared with those of the other ancient peoples."

<sup>\*</sup> This article was translated into English by Harish C, Gupta and published in Calcutta in 1969 (Papers of Th. Steherbatsky).

His article "History of Materialism in India" (1927) retains its rests fic importance to this day. It was the first special work on this problem a Russian and Soviet Indology and laid the foundations for the elaborator of the given question in Soviet Indology. "Like all other Indian teaching," wrote, "Indian materialism was the speciality of a specific school, what preserved its traditions, developed its teachings and put them into practed His work was directed against the idea of an all-embracing spirituation of Indian philosophy, and he came out against those scholars who considered materialism to be an accidental and uncharacteristic phenomenon "Youber" one might say, has the spirit of negation of and resentment to the fence of traditional morals and the religion connected thereto been expressed to right as among the Indian materialists" Sheherbatskoy not only set out the bar conceptions of the materialists but also quoted sources showing the deemes tion and influence of this school, Moreover, he succeeded in displaying extra from the works of materialists which were unknown to Indology befor be rewarches (from the work of Jayantabhatta Avayamanan and I week Vishra's commentary on Ayeyasutra) In these, as in his other works he historical approach to the study of phenomena of Indian culture, ha are penetration into the essence of the processes going on in social development are clearly displayed Evaluating Sheherhatskoy's works, S (Ildenburg noted that "heherhatekov showed convincingly how "deeply mistaken was by assertion that Indian culture was the creation of dreamers, desoid of habited ecoceptions Sheherbatskoy proves bulliantly in all his works how logical mil process m the thinking of Indian scholars, reflecting as it ides the neutil me

class relations in their country at different times " In his Introduction to the publication of Sheherbatskoy's works Debarand Chattopathyana quotes an except from Rahula Sankrityana's In te mas frages published in Hands (Allahabad, 1977), in which the latter write also When I saked Professor I fidees of Berlin, whom I met in t exten the in the greatest acholae in t usope of Indian - particularly Huddhist philosophy he without a minment's hentation and Dr hicheriality in [4] L. hehit

I ers aber hif I me the same thing "

"he hart-atchist was not sonly a first class generally muches but a brillian brusher has like arotem of teaching banchet was structly worked out and it a well known how he arranged the programme for attolent indesignate study and analyst us the first year they mushed from Stibler's testions which mentally "hehertonkers had himself published in Hussan in the second the the west the Method cla by Kalislana with Mallingtha a commentary of and then the Walesmale and the philosophical test forte blacks and Fanne a grammar and m the finish year the flashedumeranie and the

Bank to feet by Hotel I be personale to of a specialized staff of Indishiguity and a helice of Habital made a manufacted with the name of the herbitables y theh well among any ness on 1 remaind acceptes an Fregery Observables Wichigal Tuliyanish John mic acre & amarine were all his pietels bladger & dy mir a pupal of her we much nech ag on much finding open hierature on I company tracks representations of confirmations we have brighted the great fighted to

window of the setule was published as the Fapors of Ft. he by bell

attend his Icetures and study Sandavit under him, Speaking of Shcherhatskoy's contribution to the development of acience, Deblymand Chattopadhyaya coniders this aspect of his activity, the training of a whole galaxy of specialists, to be of particular importance. "Stcheshatsky trained a generation of brilliant 
abolars to follow up his line of research, while in India there had practically 
in a pile was." It learn not 
in any his was." at learn not 
in any his was." at learn not 
in any his was."

Scherchtskoy's plans for the extension of Indological research in the USSR were extensive and multifarious. He especially stood up for the study of Indological research in the USSR and the property of the President of the USSR addensy of Sciences in the last years of the Indological Research and the Indological Research and the Indological Research and Indological Research American Indological Research Indoord Research Indoord Ind

Many of his plan were still unfulfilled at the time of his death. He dide in Mach 1942, in Corchent Kazakhuta where many scholar had been erecusted after national transfer and the state of the USSR in June 1941, His scholarly plans and his research were carried on and are being carried on by the new generation of Soviet Indologists. On the centenary of his birth a special commencutive session was held in Monov and Leningard, the material from which was included in the collection feduon Calture and Buddhum outlanded missearch.

published subsequently.
Both specialists and all who are interested in the great heritage of Indian
culture will long turn to Shcherbatakoy's works—it was to the study of this
great heritage that he devoted his file. The spirit of his scholarly creativity is
expressed in the words carred on his tombetone: "He explained the wadom of

ancient indian thinkers to his own country.





## Chapter V. Main Stages of Indological Research in the USSR

The years 1917-1920 may be called truly heroic, not merely in the history of the Soviet country as a whole, but in the history of its science too, The economy of Russia, after three years of the First World War (1914-1917), was completely disrupted; a large part of the country was occupied by the invaders. The Soviet state was faced with the task of spreading literacy among the population and the country was in dire need of primers, for both children and adults. During the Civil War and the economic dislocation that followed, there was not enough paper and books were printed on wallpaper. Nevertheless, scientific work did not cease nor did cultural life come to a standstill. The famous British author H.G. Wells visited Soviet Russia soon after the end of the Civil War, and later wrote the book Russu in the Shadows, in which he noted that in the country, under the most difficult conditions, culture was being preserved. He was particularly struck by the immensity of the plans and undertakings, by the scope of cultural creativity.

The socialist revolution raised the question of the need to preserve the cultural heritage, and one of the first laws of Soviet power was the decree signed by Lenin on the preservation of ancient monuments. Soon after the Great October Socialist Revolution a special Board for Museums and the Preservation of Ancient Monuments was set up in the People's Commissariat for Education, Outstanding Orientalists, including Academician Sergei Oldenburg, were on the staff of this board, Local committees for the preservation of ancient monuments and art were formed in various localities and became important organisational centres for cultural studies. It was decided in 1918 to establish a new museum, the Museum of Oriental Arts, in Moscow. It was officially opened on Septemer 22, 1919, and was the only museum in the country entirely devoted in the East-Indological works were published even during this difficult period. Subsequent issues of "Bibliotheca Buddhica" were published in Petrograd in 1918, among them: Nyayabinda A Buddhist Treature on Logic by Dharmakuti, along with Dharmottara's commentary-the Nyayabadunka, the publication by Shcherbatskov of the Sanskrit text, and the Sphutartha-abhidharmakosha vyekhye by Yeshomars, the text prepared and edited by Sheherbatskoy jointly with the famous French Indologist S. Levi. In 1920 Tillis (now Thilasi) University published a book by G. Akhyledani

Satiskut. A Short Grammar with Excerpts From Classical Sanskrit and the Rureda, the first post-revolutionary publication on Sanskrit studies. A catalorue of Indian manuscripts in the Russian Public Library, prepared by N. Mirowas published in 1918, In a commemorative booklet, published by the tratic Museum on the occasion of its centenary (1918), there was a survey of he museum's Oriental manuscripts, in which particular attention was paid to he agnificance of the collection of Indian texts from Central Asia (Eastern forkestan), and the task of studying them was set, In 1918 two volumes of Rosenberg's Introduction to the Study of Buddhum through Japanese and Amer Sources, a fundamental research work, were published Major problems of Buddhut philosophy and its basic concepts were studied deeply and creainely, approaches to the history of Buddhism and the methodology of its newarch, that were new in principle, were advanced Rosenberg's book marked a new stace in the development of Buddhist studies. The third volume, devoted to Buddhat literature, remained unpublished because of the sudden death of the voting scholar.

Researches into and translations of Buddhist tests were published in liteeary marellanies and collections as well as in publications of the Academy of creares This is evidence of the growth, among wide circles of the intelligenbis, of interest in Oriental studies, Indological and Buddhist subjects, and of the great attention given by the leaders of Soviet scholarship in those difficult year to the continuation of the glorious traditions of Russian Opental studies. The Smiet Government, headed by V. I. Lenin, constantly assisted its scholars

in developing Indological research

Indian terms, names and images gamed spread in scentific and publication works and fiction of the day. The spiritual and actuate creativity of the bast around particular interest and enthusiasm among representatives of Russian culture The remarkable Russian artist N. Roench was abroad during the Creil har years, but his creatne and public activities can be understood only in the timirat of Russian art and culture. In 1920 he was working on a series of panels fastern Dreams. His interest in the East, and particularly in India, was maintained due to his links with Russian Indologieta, and his acquaintainre with they needs

In contrast to the tainst government's policy of oppressing national minors tre, the board Government put forward an extensive programme for national red raual equality. Scholars were set the task of spreading literacy among the presently backward nations of Bussia, and of developing their cultures them. lalute gave great help in this difficult work by travelling to Lentral Asia, the Caucann and Buryata and getting to know the traditions of the local popula from and both an active part in transforming the outlying regions of Russia

to present mentioned, the first exhibition of fluidhad erics was opened in August 1919 in Petrograd (formerly 54 Petersburg) the display were steme of set relation, writing and the dails life of the peoples of the countries where facilitium was professed, that mil time and Japan Tilet and Mongrale Indu and Crion I we between were men at the opening of the ethilisms. Olden long called his between "The Lafe of the Bud has the Great Teacher of I afe." hebrilated gave a description of "The Philosophical Doctors of End dum Later en fectures were also green be II bladmatum Buddharm en That and Mongala", and he Rosenberg The Borld Carthook of Camtem present finddiams on the Lot Fact." The board for Moseums and the Present.

tion of Ancient Monuments published these lectures in separate brothurs. and also Oldenburg's general review: "The First Exhibition of Buddhist Reles in St Petersburg". It is important to visualise the conditions of those days August 1919 was one of the most difficult and critical moments of the Crit War in Russia. The industrial centres of the Urals had only just been liberard from the White Guards, but tsarist General Denik in's armies were in the South and from there they were preparing to launch an attack on Moscow. At the same time General Yudenich's White Guard forces were perparing for at attack on Petrograd. Yet it was in those days, so ardnous for the Sonetain. that the first exhibition of Buddhist relies was proving a great success in February grad and prominent Russian Orientalists were giving lectures on Buddhism. The brochures that were put out present a clear picture of how the organiers of the exhibition interpreted Buddhism, and what in the culture of ancient Inda could evoke the interest of its visitors. Sergei Oldenburg, relating the legends about the life and teaching of the Buddha, emphasised; 'The most important thing for man is to understand why he is living and, having understand, to know how to live in order to fulfil the aim of his life," He mentioned the age-old traditions of Buddhist studies in Russia, the importance of Buddhum I the culture of Asia, in particular those regions which were part of Runia la hu lecture Oldenburg pointed out the importance of Indian culture to all marked Sheherbatskoy, in his lecture, stressed that one can find in early Buddham, "in the practical sphere, negation of the right to private property, negation of national narrow outlook, universal fraternity of all peoples, without the nat to private property, and finally, unfailing faith, common and necessary to all alike, that we are moving, and should move towards perfection... "Rosenberg in has lecture, spoke about the link connecting fast and Best and pointed to the fart that the abyse between them was "not all that deep".

It is easy to see that all of them, as not all that a faille appoint he Boukham, they all related Boukham, they all related Boukham is the deeper here thereon, it is important at present to emphasise another spect-the intent of terraturate, and of the St. Petershang intelligential stream the either in India and Boukham was less to all a purely seelent curvaity. They trend to find in Boukham sides class in their own der 't sandar preception of the East was characterists of the migrate was all the states. Modern exerce can hearly fully agree to the integral was of Bod-Both that philosophy by 'theherhatshoy and he cell-agest, but the second of the states when we have to serve the mode and the second of the sec

la represente la femala sequiry, il funcharsky, People's Comment of Savatone, series about "thebritation". He is a wonderful whole, who have retired a questional feer here on Buddhesen, in which be treat Buddhesen boom the account of the series of series o

The List post-resolution pears were a period of enthiniartic cultited on after Low, a time of extraoric and fruitful beginnings. Under the Pools's Commonitation Education a special publishing bosons transment largest (to with Lateranary was set up in Petergent in 1918 for the publishing of the best works of world literature. This publishing house, headed by the outstanding Soviet writer Maxim Gorky, published Oriental literary works with the active co-operation of Professor S. Oldenburg, who, in particular, wrote a surrey "Indian Literature" for the collection Literature of the East, which

came out in 1919.

During the Chil War Sowiet Russia had to battle against the military interation of the imperialist attact, and at the name time act as defender of the awkening colonial East. In Russian literature of those years the question of Rassia's attitudes to the East and to the West arose once again. The assertion that Russia was a country more Asian than European had optend. "Yes, we rehairly service Alexander Bloth, the remarkable Russian poor. The role played by Russia-belonking as she did simultaneously to Europe and Aus. both prographically and culturally—in the synthesis of cultural traditions of

the West and the East, in their unification, was at times emphasized. In 1919 a work which had been prepared for publication before the revolution by the Buryat scholar G. Tsybikov, entitled A Buddhist Pilgrim in the Holy Places of Tibet, was published. The author had made a journey to Tibet in 1879-1902, on behalf of the Russian Geographical Society, in the guise of a Buddhist rilgrim. This richly illustrated book was one of the first descriptions of Tibet, its monuments, way of life, customs and faiths of the population to be published. It has retained its scholarly importance III the present day, and together with other works by Tsybikov was republished in 1981 In September 1918, one of the most difficult months for the Soviet Repubhe, Sergei Oldenburg wrote a foreword to this work: "G Tsybikov's bonk is appearing at an exceptionally difficult time, a time when it might wern that there is no place in Russia for descriptions of pilgrimages to far-off lands. we nevertheless consider it emential to publish this book now, as the best proof that the true Russia is alive and working in the full consciousness of her spiritual strength, united and uniting dozens of nations and nationalities and almost two hundred million people, written by a Buryat, graduate of a Russian university, edited by Russians and published by the Russian Geographical Society, Il. Taybikov's book ill a clear expression of the cultural unification by Russia of West and East in a common work. "Thus Gerntal studes, and an particular Indological research and publications, were regarded at that time as an important national and cultural task

## 1. Indology in the 1920s - 1930s

Here organisational work and the actuary of Oriental studies on two large six undersay in Soviet Reusa in the 1920a. The State University memory field (Frangrad) remained the basic center of Oriental studies, gradually leaving from a fined of masserpas and books into a remark mutature. The six of work of this establishment increased year to year, and its task stateoff, Protogot I marranty and schor's connected with the Austral Wasserm staff in the state of the second of the moment staff in the state of the

ing Orientalists and Indologists such as Oldenburg Sheherbatskov, Tuberest and others, were very popular at the beginning of the 1920s.

The Russian Academy of the History of Meterial Culture was formed on be hasis of the Russian State Archaeological Commission, with Academyan N. Marr as its president (Academician S. Oldenburg was a member of the leading staff). The new scientific establishment differed m principle from the old Archaeological Commission. It did not limit it elf to searthing for and old ecting antiquities, but endeavoured in make general historical taks in bet concern. Many of its workers, in their search for a methodology of the seal sciences, turned to Marxism, and the Academy became an important what

for Smiet Orientalists as well as archaeologists. The tracking of Sanskrit and the study of Sanskrit sources was started a a number of other cities besides Petrograd, for instance, Mescow (M. Petros) Ibilisi (G. Akhilediani), and Kharkov (P. Ritter). In the majority of care Sand rit was regarded as an essential discipline for the comparator haten a

aturk of Indo-European languages. The Moscow Museum of Oriental Arts was reorganised in 1925 and renard the Museum of Oriental Cultures, and it soon sent its first exentific expelites to Termes. The expedition had as its aim, in particular, the stady of further relies, and this initiated archaeological research of Buddhot rebes in Sort Central Leas.

In the 1920s leading Orientalists, primarily from the Petrograf a slowe wheel, were united under a Collegium of Orientalists, Inother acousted expeted, which simultaneously became the centre of the new, Variat breats attained the All-Russia (later All-Union) Scientific Assessment of Orestal Similar regardered in the beginning under the People's Commusarat of Vilon ablies. I emin paid great attention to the creation of the assessment in the away latern began publishing the magazine flory Fostuk (The hew threst) It contained materials and researches devoted manify to the contemporary actuation in the Isian countries, It also contained material about problems of methodology, and the formation of general concepts of Mariel Openid

atteifes went im in it f versione knows what great importance the founder of the (unmined Party and the Source State V.I. Jenus attached to the struggle of the lust countres account colonialism, and in particular to the national liberalum mass ment in Imba lie perspeciency pointed out that "the avakening of too and the is ginning of the struggle for power by the alrancel proletant of I mayer are a someod of the new phase in world history that began early the venture " I emm stremed that the firstish system of government in in in we there better he sendence and phinder, and considered the opportunity of the Ht be the natural allow of the class constants workers of burge if as person's this position that formed the hast of the bones state & police and it was three principles that Marant Oriental studies follow The a full of the pear rate or was examined in the leading arts le of the first number of the scheme to a found in the following sense. The moment has arrest at a many than at any a they time it is emential becreate a properly retained h ad the fact Comtemporary Ruma Furana m first and forement had the hade of an hast mellering in the chains of spiritual and to commit " 6.0 a hetter future Vinere so the Meera and Medica let al

had if aren is the reads comparing cam appropriate

preedy merchant it is essential, for the maintenance of his rule in the given country, to study the latter, to know the economic and social structure, the whole way of the of the exploited peoples, the more essentiats is that knowledge to burn whom history has given the responsibility of leng the tracher and leader of backward peoples in the structle for theratum from all forms of

slavery." The Soviet state was faced with wast tasks connected with the Fast, both within the country-the correct conduct of the nationalities policy-and abroad-the task of the developing, by all possible means, of contacts with Asian states and national liberation movements. There was an urgent need for qualified Soviet diplomats and specialists to work in Eastern countries, and for a study of the economy, modern history, revolutionary and national liberation movements in the Asian countries. In the 1920s revolutionaries from the countries of Asia, including India, were living in Soviet Russia, and they were also drawn into the work of preasusing Soviet Oriental studies. In the field of practical studies one had to start from the beginning. In tsarist Russia, despite the numerous proposals from prominent Orientalists, no provision was made for the study of modern Oriental languages, in particular Indian languages. During the Civil War an Institute of Living Oriental Languages (later on it became the Leningrad Oriental Institute), "a practical academy" of Oriental studies, as it were, was established Indologists received their grounding in one of its departments where Shcherbatskoy, Oldenburg, Barannikov and other eminent Orientalists taught, and where occasionally Indian teachers were drawn into the work. Urdu, Bengali and Tamil, as well as Sanskrit, were studied. In addition to courses in social sciences, there were courses on the history of Oriental culture and the philosophical schools of the East. In this way the Institute tried to give its students a general education in the field of Oriental studies, and became one of the major centres in the USSR for the training of Indologusts, Textbooks of everyday Tamii and Urdu were published, and Bühler's Sanskrit textbook was translated into Russian and serves as a basic textbook for students even today,

Marsia historiography of the 1920s-1930s had just begun to concentrate ultranson on the history of the anoient Orient, Chazusteristic is the book by the legal expert M. Reissne Ideologies of the East. Studies in Eastern Hosen published in 1927, in which the chapter on ancient India form a large composition of a 1927, in which the chapter on ancient India form a large rich problems as the essence of the caste system, the correlation between such as the caste, the origins of castes and their connection with the tribal system in India, the social essence of Boddhism, etc. The work was written prometly on the basis of Western researches, who occasional word Urania-framedic on the basis of Western researches, who occasional word Urania-framedic on the Scholarship of the Composite India pages. May the problems of could decloyer and the social structure of smight India is extremely distinctive.

Lively discussions on the question of the social and economic structure in the East were going on among Marxit scholars in the years from 1928 to 1930. Indian material was rarely quoted in the discussions, and the history of ancient models of the social control of

ing Orientalists and Indologists such as Oldenburg Sheherbatskov, Tahrands and others, were very popular at the beginning of the 1920s.

The Russian Academy of the History of Varietia Culture and forest and bases of the Russian State Russian. State Russian State Available of the Arman State Russian State Available of the Arman State Russian State Russian State Russian State Russian State Russian State The Theorem State Russian Russian State Russian Russ

for Some Utentiality as well as archaeologies.

The twe-trained Standing and the death of Standard assures as stated a a number of either extress levels. Perspectal, for metaner, Macow (II Ferrest Education of Standard and Sta

The Moseum Minerum of Oriental Arts was reorganised in 1925 and maint

the Unissum of Oronald Cultures, and it was near as first neight of specific of Jerose. I remos The expectation that a six pain, a particular the state of \$2.5 km size a and this ministed archaeological research of limbbin which is not not formed to a particular the state of \$2.5 km size and the size an

all the look is go and the formation of general concepts of Berris Cepair the come house what great importance the founder of the I wim in the hat med the traces thate to I form allerhed to the strately of the land net a no agreens o observations med in particular to the material iderate mm 4" Are no me as a the parse or or only presented to the nature married of his min his way and fire expenses he primes by the advance | printered If it me a me win a of the me a phase no must be here that he gave out; he of all a form that me & 12 of 17 o Hebride an elem of processment in fe he see the star as a combine and plantes and rate places the uppermet po bit I the to the new new week the past to good even properties suppressed to the first of the the time to be a see that he not the home of the constitute to the min a map a m y m your 2 of they are tree and the fire attent the state of the s The marrier of the second and the second and the second of the war of the state and if a removable barte bie beite allege of the mer of the next of stand or seed and there are a the to the ease of the topological transport of the topological transport

الم المراجع في المراجع في المراجع المر الم المراجع ال greely merchant it is essential, for the maintrannee of his rule in the given country, to study the latter, to know the economic and social structure, the whole way of hic of the exploited peoples the more essentials is that knowledge to him whom bistory has given the responsibility of being the teacher and leader of backward peoples in the atruggle for liberation from all forms of

slavery." The Soviet state was faced with yast tasks connected with the East, both within the country-the correct conduct of the nationalities policy-and abroad-the task of the developing, by all possible means, of contacts with Asian states and national liberation movements. There was an urgent need for qualified Soviet diplomats and meccalists to work in Eastern countries. and for a study of the economy, modern history, revolutionary and national liberation movements in the Asian countries. In the 1920s revolutionaries from the countries of Asia, including India, were living in Soviet Russia, and they were also drawn into the work of organising Soviet Oriental studies. In the field of practical studies one had to start from the beginning In tastist Russia, despite the numerous proposals from prominent Orientalists, no provision was made for the study of modern Oriental languages, in particular Indian languages. During the Civil War an Institute of Living Oriental Languages (later on it became the Leningrad Oriental Institute), "a practical academy" of Oriental studies, as it were, was established. Indologists received their grounding in one of its departments where Shcherbatskoy, Oldenburg, Barannikov and other eminent Orientalists taught, and where occasional Indian teachers were drawn into the work. Urdu, Bengali and Tamil, as well as Sanskrit, were studied. In addition to courses in social sciences, there were courses on the history of Oriental culture and the philosophical schools of the East. In this way the Institute tried to give its students a general education in the field of Oriental studies, and became one of the major centres in the USSR for the training of Indologists. Textbooks of everyday Tamil and Urdu were published, and Bühler's Sanskrit textbook was translated into Russian and serves as a basic textbook for students even today.

Mariat histonography of the 1920a-1930a had just begun to concentrate attention on the hustory of the ancient Orient Characteristic is the book by the lepd expert M. Reiner Ideologies of the East. Sinders in Eastern Theorem 1921, in which the chapter on ancient India from a large pour the contract of the Cast of the

Lively discussions on the question of the accial and economic structure in the East were going on among blarnist acholars in the years from 1928 to 1930. Indian nature as zerrly question in the discussions, and the history of sacient loads were also as a sufficiently wide scale in the Soviett Union in those days. Nevertheless these discussions had cancilla liganificance for the formation of common conceptions among Soviet Orientalists and, in particular, had an influence on subsequent research into the history of ancient India. During



A. P. Baranneke

the discussions of Soviet scholars the problem of social and economic formation was in the centre of attention, and it was precisely determined that the development of countries in the East followed exactly the same paths as that of the West.

The most important publication of academic Ociental studies in the first half of the 1920s was the magazine Yorkof (The East). The parental has of the magazine York of the magazine was missed by the head editor Sergei Oldenburg, Institutionary article to summer, which appearerwise 3 be developed the size of the similarity and number, which appearerwise 3 be developed the size of the similarity and the tension of East provided the unity of human hattory. He wrote that "the tension of the East are not tas, often even higher, than those of the West" and that the East duplayed "the exceptional power of the human smitty."

M. To the contembration of the younger generation of Indologists, in erriew on the Armine of the Younger generation of Indologists, as a review on the Armine of the General scholar for exaggreeings beed on Huntium abardy, consured the General scholar for exaggreeings beed on the Indone the spartial bit in the country that the Indone the spartial bit is not only previously mutaken in itself that it induces the third to the Indone the Indone that has any claim to indolumbly, it is dispersion in highest degree for the interpretation and evaluation to first of Indone the Indone that the Indone the Indo

a vast, thousand-years-long persistent working of the strictly logical thinking of Indians in the diverse fields of abstract knowledge". Tubyansky was one of the first Indologists to acquaint readers with modern Indian literature He translated for the magazine Vostok the Bengali poets-the lync poetry of

Rabindranath Tagore and Bande Mataram of Chattopathyaya.

S. Oldenburg advanced the idea of the need for research into the concrete economic history of India, into her complicated social life, agriculture and crafts, and the industry and trade of the towns. He said that it was high time Ill do away with the legend that India appeared specifically as a country of religion, for "without knowledge and understanding of Indian economic life we shall never understand India and her complex history". Here the new approach to the East can be clearly traced: a trend which subsequently became para mount in Soviet Indology. In the 1920s and 1930s it was not only in Soviet historiography that close attention began to be paid to social and economic problems of ancient history, a number of scholars from other countries were also investigating them. To the honour of Indian scholarship it must be acknowledged that it already had a number of achievements in this field in the 1920s, S. Oldenburg attentively studied the publications by Indian scholars (R Majumdar, Pran Nath, N.C. Bandyopadhyaya) of their research in the social and economic history of ancient India and published surveys of their works in Soviet magazines.

llowever, the general aphere of interest of the authors of the l'ostok re mained the traditional one for academic Oriental studies-the study of the culture (mainly of the literature) of the East. In this sense the magazine did a great deal, Mention should be made of the publication, for example, of the best works of classical Indian literature, A translation of Dandin's romance tdien tures of Ten Princes, made by Shcherhatskoy, was published in the l'ostok

Work on the translation of Sanskrit literature was being done not only in Petrograd and not only by scholars who were contributors to the Vostok Together with Sheherbatskoy the Kharkov Sanskrit scholar P Ritter published a translation of Dandin's romance in the 1920s. He also compiled an anthology of Indian poetry-translations from Sansket, Pali and Bengali In the 1920s A. Barannikov made a translation of the Jatakamala by Arya Shura, however it was published only several decades later. Another of Sheherbatskoy's pupils was B. Lerin, later a promment Soviet linguist, who, working in the 1920s on Indian poetics, translated bamana's treature and published his

research about the symbol in Indian poetry

In 1927 the State Institute of Art History organised an exhibition 'The Theatre of Eastern Peoples", and then published the look Theatre of the Orent. The section on the Indian theatre was written by A Mervart, who had conducted a special research into this subject. He found the sources of the classical Indian theatre in folk performances, and in this respect his conclusions were close to Oldenburg's notion of the development of Buddhist narrative literature Henart's study of the Indian folk theatre was a continuation of the work legun by I. Minayes, who had studied Indian folk performances. Mercart was one of the few Soviet specialists in the field of Indian ethnography, having spent several years in Coylon and India (1914-1918) He and his wife were pomeen in the study of Southern India in the Soviet Union, and he often streamed the fact that answert Indian culture could not be properly understood without taking into account the contribution of the Drawdian peoples.

The most outstanding Soviet Indologist was Academician Fyodor Shiber batskoy, to whom a special chapter of this book is devoted. Here we would just like to note that he was not only a brilliant scholar but was also a tracket, who, in the 1920s, trained a splended galaxy of young Orientalists. In Lenngrad University and the Oriental Institute he taught Sanskrit, Pali and the Tibetan languages, and trained specialists in the history of Indian philosophy. religion and literature. As distinct from many European Sanskrit scholars be had a high regard for traditional Indian grammar and methods of language teaching. When studying Sanskrit, a language with a living tradition, a language that had been worked over and polished by generations of Indian scholars, to rely only on the attainments of European comparative-historical linguistics seemed to him a mistake. Shcherbatskoy's principle in the teaching of Smskrit was a combination of the attainments of modern linguistics with the traditional approach of Indian scholars. It was not mere chance that led him to translate Varadaraja'a grammar-the Laghusiddhantakaumudi. He thought that without a knowledge of Indian traditions (not only in grammer, but also in aesthetica, logic, etc.) one could not possibly have a true understanding of a text.

Among his pupils were such hrilliant specialists in Indian, Tabetan und Mongolian cultures as Y. Obermiller, M. Tobyandy and A. Vostnov, Twie enthusiasm for Buddhism and Indology was to a great extent determined by the general interest in the spiritual earlier of the East. A reflection of ther time can be felt in the works on Sanskrit studies by Academician S. Sni roy, (Academy of Sciences of the Turkmen SSR), published in the 1970.

He began to study Sanskrit in 1918.

A decision mi set up an Institute of Buddhist Culture was taken in 1928 Following this decision, Leningrad scholars of Buddhism directed attention to the importance of studying Buddhism in order to understand the social life of many Asian peoples. Sheherbatskoy was appointed Director of the Institute of Buddhist Culture, and an Academic Council of twenty-four, half of whom were leading scholars of Buddhism from West Furopean and Asian countries, was set up Soviet scholarship was represented by the Sindopst V. Alekseyev, the specialist in Mongol studies B. Vladimirtsov, S. Oldenburg and other prominent Indologists. The Institute planned to begin wide ranging international work on the publication of regular issues of the Billiothers Buddhica", other publications, translations and researches. It consisted of two sections, one of which was engaged in the study of India, Tilet and Hongolia, the other, of China and Japan. The Institute of Buddhist Culture continued to exist until 1936 when Ill Oriental studies establishments of the Academy of Sciences were amalgamated into a single Institute of Orental Studes of the Call Academy of Sciences.

The creation of the Institute marked a qualitatively new stage in bedderopmant of Soviet scholarship for the first time there was an operatural in flash the development of work in the field of Oriental studies over the whole country. The study of the history and the economy of Fastern countries as the workers and erecast personal was given special attention in the plans of the movement. We wish the study of the development of the satisfact of the contraction of the study of the development of the satisfact of the countries of the satisfact of the satisfact



V. V. Obermiller

Section of the Institute of Oriental Studies headed by Shcherbatakoy (the staff of this section was composed basically of research workers from the Institute). The first director of the Institute, S. Oddenburg, was of great help

in this work.

We shall now dwell in short on the work of the Institute of Buddhist Culture, the Indo-Tebetan Section and Shcherbatskoy's young students and colleagues Most fruitful was the scientific work of Y. Obermiller (1901-1935), who studied Sanskrit under Sheherbatskoy in Petrograd University, attended courses on the history of Indian literature and philosophy, and read poetic and scientific texts. Specialising in the history and philosophy of Buddhism, he had to learn the Tibetan and Mongolian languages. His first work was the drawing up of a Sanskrit-Tibetan and Tibetan-Sanskrit index to the Nyayabindu of Dharmakirti He made several journeys to the Transbukal region, to Buryat monasteries where he discovered some unique Buddhist texts. It was here that he perfected his knowledge of the Tibetan language, of Sanskrit and Tibetan literature and Buddhist philosophy. In 1928 he became a research worker in the Institute of Buddhist Culture but unfortunately two years later, due to a severe disease, he became an invalid. Over the next few years, up to his death in 1935, he was not only unable move but even to write. He managed to do a surprising amount of work over eight years in extremely difficult circumstances: he wrote thirty scholarly works, totalling some 100 quires, besides a number of unfinished ones. Among Obermiller's published works are his translation of Buston's Tibetan Hutory of Buddhum, in two volumes, and a series of works on the Prajnaparamita. In collaboration

with Sheherbatskoy he published the Sanskrit text and a Tibetan translation of the Abhinamayalankara, Obermiller's monographic research of this text was published in Calcutta. He was well known in India and was a contributor to Indian journals, His work on the Buddhist conceptions of narana and thunyate was published in the Indian Illistorical Quarterly. The Greater India Society.

headed by Rabindranath Tagore, elected him as member, Another of Sheherbatskoy's pupils, M. Tubyansky (1893-1943), was major specialist in such fields of Oriental studies as Sanskrit and Bengali lite rature, Indian, Tiletan and Mongol Imquistics, and the history of philosophy and Buddhism. In the 1920s he was one of the first teachers of modern Indian languages, Bengali and Hindi, as well as San-krit. His first major work is connected with the atudy of the Nyayapravesha and Buddhist treatises on logic He prepared an edition of a Sanskrit text with the use of Chinese and Tibetan versions. He worked for a long time in the Tibetan Studies Section of the Scientific Research Committee of the Mongolian People's Republic, In Mongoha he discovered the Sanskrit text Catuhstava, which was thought in here been lost, and prepared a translation with commentaries. He worked on the translation of A Chronwle of Buddhism in Indus, Tibet and Mongolia by Sumpakhanpo, on a Tibetan-Mongol dictionary, a glossary-com-handbook of Indian and Tibetan medicine, and also on a research dedicated to Indian materialism according to Tibetan sources. As a result of his premature death a large number of his works remained either unfinished or unpublished.

A. Vostrikov (1904-1942) was engaged primarily in Tibetan studies, nevertheless he did quite a lot in the field of Indology proper, Like other pupils of Shcherbatakoy he wrote about Dharmakirti's philosophy, and his work on Uddyotakara's Nyayavartika and Dharmakirti's Vadanyaya was published in the Indian Historical Quarterly. In 1934 his extensive monograph on the logic of Vasubandhu was accepted for publication in India. In 1936-1937, together with Shcherbatskoy he studied the Sanskrit Kalocakra. He succeeded in preparing for press a collated text from two manuscripts and a Tibetan translation, but he did not complete the Russian translation and

commentary.

B. Semichov (1900-1981) published a translation of the philosophical treatise Karmasiddhi, and prepared a research work on the medicinal plants of India and Tibet. In the later years of his life, he devoted particular atten-

tion to problems of Tibetan linguistics.

The last great undertaking of the Sheherbatskoy school was the translation of the fundamental treatise Madhyantaubhanga of the Yogacaras. Its first part published in 1936, was the 30th issue of the famous "Bibliotheca Buddhica".

After the setting up of the Institute of Oriental Studies, historical as well as philosophical and Buddhist themes were included in the plans of the Indo-Tibetan Section. They were set the task of studying the social history of ancient India and primarily that of translating the most important Sanskrit and Pali sources. The Arthushustra by Kautilya and the Pali Jatakas were selected as such sources. A group of scholars, consisting of Sheherbatskoy, Oldenburg, Obermiller and Semichov, had basically completed the Russian translation of the Arthushustra by 1932 (it was published in 1959). Oldenburg.

ho planned the work, rightly considered that scientific investigation of the ems of the social structure in ancient India must begin with the transand analysis of the most important sources. However, the content of the Arthushustra was not the main interest of the translators and the translation was not accompanied by any special analysis. Neither fill-therbatskoy himself nor his collectures were inclined to carry out research in the field of ancient

Indian social history.

The role of Indian subjects in the work of the Indo-Thetan Section gradualis increased, primarily because of a growth of the number of theres on modern India. The Indian acholars A. Mukharjec and H.C. Chattopathy sy a slow worked in the action in the 1930, Academician A. Barantikov was an active champion of the study of modern Indian languages and modern Indian Iterature, and in 1936 aspecial New Indian Section was set up under his guidance. The Indo-Thetan Section was soon divided into two separate groups—the Indian and the Third.

The study of Indian culture and that of neighbouring countries by Shcherbatskoy's school undoubtedly suffered from one-sidedness. In the 1930s it was justly reproached for not paying sufficient attention to problems of ancient Indian history, in particular, social and economic problems, and for ignoring questions of contemporary Indian culture. At times there was in the work of this trend an idealisation of Buddhist religion Nevertheless, now that several decades have already passed, the attention of researchers is drawn not to the weakness of this school but to its achievements. The Leningrad school, like no other national school of Buddhist studies, did a great deal for the study of so-called Northern Buddhism in India itself and beyond its borders. Sheherbatskoy and his students had discovered and introduced into scholarly stream new or little-known texts. They made a great contribution to the elucidation of the basic concepts of Buddhist world outlook and philosophy, revealed the significance of Buddhism in the history of Indian culture and the influence of India on the spiritual life of the whole of Central and East Asia.

Research into problems of the ancient Indian cultural legacy was raised by them to its due mark. The true path of scholarly work in the field of ancient Indian history was marked out by the translation of the Arthurhastra.

Some general conceptions of Soriet Oriental studies, particularly in the area of the history of the ancient East, were expressed in 1931, in Oldenburg's work East and West in Soriet Conditions. S. Oldenburg maintained: "For us there is no division of peoples and countries into East and West, opposed to

one another and studied differently. The East entered our union on equi terms with the West and we study it with just the same Marxist methology as we study the West. The class struggle went on, and is going on, in the last just as it is in the West. The history of the Fast went through the same stars as did the history of the West." In this formulation it is not difficult to oliserve, on the one hand, a continuity of the best traditions of Russia Oriental studies, and on the other, the ideas of the unity of the historical processes in the East and the West based on the Marrist conception of serre onomic formations. By the beginning of the 1930s the idea of a pred path of development of the East (so-called Asiatic mode of production than terised by unusual stagnation, despotson and the absence of private ownership of land) had already been decisively rejected in Societ scholarship The ski that the Eastern countries had passed through just the same acco-content formations as the Western countries had taken firm roots. Antiquity and regarded as a period when the slave-owning formation was dominant, Initially, the dominance of slave-owning relations in the countries of the ancent fat was viewed as having approximately the same forms as in the countries of the classical world in general courses ancient india was regarded as a part of the ancient Orient. Under the ancient Orient, Soviet historiography understant not only the so-called classical Orient (the Wildle Fast), as is customar in Restern historiography, but also the countries of the Far Fast and South tax. that is, all the countries of antiquity with the exception of the clasical english tions of ancient Greece and Rome This idea reflected the general conception of somet heterography and was amplified in university courses and testbooks In the university textbook on the history of the ancient ()rient, which can't out shortly before the start of the Great Patriotic War (1941-1915) the upulrance of slavery mancient fortie was stressed. Although the chapter on lida thelf gave no clear formulation of the character of the social structure of are sent India, it was quite clear from other chapters that the slave outside most of production dominated in all countries of the ancient Orient. With the aim of proving the great importance of slavery in ancient India, ancient India shudean were at times dem ribed as slaves (or workers reduced to the condition of Mayes) as was also done in the works of Indian scholars such at Y. K. hinks 1 I flaneryee and others

In its entirety the whi herbatakuy achool did an enormous amount of wish in the 1910s on the atudy of Buddhat texts of India and other Asian countries Many researches on "anakrit were published. The new school of "user threats at the was created, undoubted success was achieved in the promisely of wome and the development of a Harrist understanding of the hubbre of the last By the end of the [4] the a general conception of the man all habits of the answert fact methodang finder, had been elaborated. The notal and pidde of but my of India began to be expounded in general courses within the frame with of this alea flowever, special research in the history of ancient in his and

of it as the state of age

## 2 Postuar Years (mul -1910s to mid -1950s)

The bast or of amount lade began to be studyed personently in the world I now us the first posture years and then mainly in Moseum (the center of Oriental studies was shifted to the capital of the USSR-Moscow, after the Great Patriotic War). For the comprehensive teaching of world history in the university it was essential to introduce courses on the history of Asian countries and to prepare teaching aids. In Moscow University the course in ancient and medieval Indian history was taught by A. Osipov, His Short Study in Indu's Hutory up to the 10th Century came out in 1948 and for a long time it was the only generalising work on this subject in Soviet Indology In this quite thin book an attempt was made to describe the basic stages of the social, political and cultural history of India in the period of antiquity and the early Middle Agea. In 1948, Indologist D. Suleikin devoted his paper "Fundamental Problems of the Periodusation of Ancient India" (published in 1949, in the Proceedings of the Pacific Ocean Institute, Vol. II) to most important theoretical problems of the social history of India. It was published in English In India, in the Medieval Indian Quarterly (Aligarh), and the prominent Indian scholar R. S. Sharma in his work Shudars in Ancient India refers to it In 1950-1951 G. Ilyin published several articles on slavery in ancient India. They contained a detailed analysis of ancient Indian sources, basically the Dharmashestras, which he had read in the original (he studied Sansknt under M Peterson). These works are marked by knowledge of contemporary historiography, with particular attention in them paid to works of Indian authors The latter circumstance is not accidental and is explained not only by interest in the national historiographies of Asian countries, traditional in Soviet Oriental studies, but also by the fact that, beginning with the 1920s, Indian historiography had paid great attention to problems of social and economic relations in ancient India. On a number of general questions Soviet historians carried on polemics with Indian authors, pointing, for example, to the absence of a brientifically substantiated penodisation of Indian history (D. Suleikin) A number of specific conclusions drawn by Indian historians (U. Ghoshal, R.D. Banerjee and others) were made use of hy Soviet scholars

By the end of the 19 tos some general methodological principles had already been elearly established in Soviet historiography. In particular, the race theory of the origin of varias was completely rejected All Soviet researchers unanumonly rejected the explanation of the emergence of various system in ancient India as a result of the "Aryan conquest", and connected the origin of surror with the processes of social stratification. In polemics with some Indian scholars Soviet Indologists insisted that the problem of slavery in ancient India should be looked at first and foremost with social-economic and not moral avenuents. Slavery played a most important role in the making and development of all class societies of antiquity. From the point of view of Soviet hatorography the course of history, particularly Indian history, was determined not by separate individuals, not by ideas or abstract ideals, not by eternal influences or conquests, but by the development of the economy and exial relations. All Soviet authors are manimous in their appreciation of the draing forces in history. In A. Osipov's work, in particular, due attention is even to both the material conditions of production, the geographical em con-ment of India, and the development of the productive forces, agrarulture. crafts and trade in ancient India, Analyzing the economic development, the suthor dwells upon the causes of the breakdown of the "patriarchal communal notem" and the rue of a class society and state. There are no differences of opinion among Souset historians about the decayee agruficance of the mode

of production when characterising social relations, or on the role of the act a class seeiety, etc. Thanks to the theory of Marina Langues here is created to be the sum-total of separate facts, a last of roling desires a seria for the activities of great factors, the sphere of downstated when as can always of sevial relations enabled the helever of the people to be artificied, and it was found to have objective laws of development textually promptly conjugate of Scorat historicaryshy in that it is the people of Scorat historicaryshy in that it is the people of the contract of the historicary has that it is the popular description of the people of Scorat historicaryshy in that it is the popular description of the people of Scorat historicaryshy. These there are described and the people of Scorat historicaryshy in that it is the people of the people of Scorat historicaryshy. They chapter of the historicary of the second of the second of Levian historicary of the second of Levian historicary. Investigation of the second of Levian historicary is to the development of a new school of the second of the seak of sevent behavior and the Scorat Levian.

It the same time the mounts were held on meetly problems of seven fortier hierore and culture such as carrieral problems of the formed property and explicitation as ascient linds, the scale of development and the new t al arrow in anti-party Relying on evidence from ancient Indian august, and and bearing to blace's well known articles on India, I listing emit and in of the village community and the large unitialed family a be many manufacture of linds in his openiors absent plane a most substant and so I mile a known her mean it premieted ascial differentiation and the humber at the man which the mains remember to encure failer as mind by thing me the milese remainstree by means of date faces. The explutation of day's At mit has be men appropriate He miled that because if the should one was now house on the erromany of governt links, and in and of the mile? ansermed of these dissertions to presidents the hand to the facility and we the much seed recommen seedom can messely be sell at polatic character bet and a make a freehighest alone mental moute of productars the and send it men tiet with frequire the rotal growth of after country printed in the real party and the country of the converte status and it is not become a set were on the passes thereto by the accessions, theiring families and the letter of print of the Same of Sens had explicitations of the addage remembers by the be with the of eary and freshmen existences in he open a deart To stree him to do many met de propresente mile he file en i il met company Name a new years maked substance ful and for the framelying of the bring Witness and personal primaries also made beream of believes and the measure of now mix consult for many on hind town the promised the know how if where the sense of the sense of the sense of the sense of the sense

An extended of the second district was for the way for the major of the second of the

:/

as a result of conquerts and the deprivation of the conquered tribes of the means of production, but also because of other reasons, it estressed that from the economic point of view it was very important that the shudras were basically landless, worked as tenants, etc., and their lack of full rights as a social

group was accompanied by economic dependence.

Suleikin's description of ancient Indian society was somewhat different Acknowledging the dominance of the slave-owning system in ancient India, he singled out the following stages in ancient Indian history; the decline of the primitive-communal system (approximately 15th-10th centuries BC), the flourishing of alave-owning relations in the 9th-2nd centuries BC, and the decay of slave-owning relations in the 1st-3rd centuries A.D. He regarded the fact that slavery did not reach its highest forms of development in ancient ladis to be of cardinal importance. The village community was preserved in ancient India, a survival from the primitive society, and communal ownership hindered the development of private ownership and the development of slavery, and formed the main obstacle to the development of a more progresave slave-owning system. He described the social structure of ancient India as an organic unity of two antagonistic structures-slave-owning and the vallage community. Examining the genesis of feudal relations in the early centuries A.D he paid special attention to the role played by the caste (uti) system, which had finally taken shape, in his opinion, at precisely this period

The general conception contained in llyin's works of that time was quite close to Suleikin's views. In a special article "The Question of the Social Formation of Ancient India in Soviet Literature", criticising Osipov's views, llyin drew attention to the contradictoriness of his position He spoke out against the definition of village community members as a class, maintaining that the class position of community members could be various. On the whole they could not be identified with the class of the feudal-dependent peasantry The very division of Indian history into ancient and medieval was puzzling if, from Osipov's point of view, the dominant kind of exploitation in ancient times was the feudal rent-cum-tax. In general he did not consider it possible to regard the payment of the land tax as a particular kind of exploitation. The ancient Indian communities, in his opinion, did not represent a feudal structure, but were a survival from the primitive-communal structure lie stressed that slavery in ancient India was not in full control of production, but involar as it was precisely slavery that expressed the most progressive relations in antiquity, the social system of ancient India had to be acknowledged as being a have owning as stem (with elements of the primitive-communal system preserved in the form of the village community) The points of view expressed in the polemic at the end of the 1940s the beginning of the 1950s as in the social Potem of ancient India are still to be found in Soviet Indological literature in one form or another,

In his strick. "Studies and Stores in Ascient Indian Law Books", Byn. on the base of a through analysis of the Mona Service and other Smakelt Fetts demandates the untersalidity of the point of Service and other Smakelt rests and raise should be regarded as slaves. He defines the difference in punctifications a class and a soran and proves that not only were the shudges not a class and a soran and proves that not only were the shudges not a class testas, but in praval there could not be a special towns of slavar. Hemler ship of a serias was determined by birth, whereas class postson (relation to the own of production) could change. Touching on the question of the corns.

cast structure in India, Byin expressed the opinion that the areas are no groups bereath unbeing as a consequence of the development of was marginality, whereas the expansion of castes (occupatival easier or gold us as metted with the warral division of Libour Bunk work has been tradictly structured and is well known to operhinker. Thus, the ement India a bid for the area in his book, Shadau in Stewar India high appeared by 45° of the course findediction the he was "downed but shadau high the discussion and dark of the course findediction who he was "downed but shadau there are darks".

firm's article "Some Features of Slavere in Impent Inda" became and work in the shift of the problem of slavery in ancent links frament a detail the information contained in Sandrit texts on the nurse of tion the exercises of direct their position and the conditions of the Bails of he came to the conclusion that the ancient Indian telm des off as the considered to the concess continues in the sold, office, ( same the said as done could not be sentimed to the glood by the peace of dist from the to paragrams Limitaria Janapas and other mutered spoint the depose of the and comes of alone he streaml the cheffy demosts, parachal has w of ancions further devoys the points out that states had a number of property and becaused to up to the meeters aspected tope and heater & stated as to a the grandemental feature of amount judien afatone a so its sammente by the marine means by freme fie beimegen community eretem myt p bancami ge ment of large a sie perceit class counting. The militar came out out its at me, strang ope and a principality to grates forging of pleastering the flag a pro p as accompany to many story spectros of specialists of spread to be her near greats its the remo time in the fifth of the speak ments and on A was 74 m from mot family the existence in ancient index of the first or o'll de note of personner 20 on as La inva I bury grove the liberature of feeles from flettels homesare un

and the amount of front the liberation of fining from British humanic as the manner of fining areas relations interest of lithin a man part of the manner of the second of

Amount of the property of the first the first

The property of the property of the party of the property of t



personal pronouns in Indo-Aryan languages and a number of articles on the tole of the sub-stratum in the development of Indo-Aryan languages, et al. Showing keen interest in relics of Sanskeit literature, he translated Shudraka's drama Mnechakatika. His translation was published in 1956, the year of his death. The breadth of his interests and his extraordinary erudition are displayed in his research on the work of G. Lebedev and his commentary on the published diaries of Minayer's journey to India He was also called upon to write surveys on the history of ancient India, and to take part in works on accient Indian philosophy, art, etc. He did not live long but he managed to do a frest deal and began work on a number of topics which have been successfully elaborated in Soviet Indology over the past decades.

## 3. Contemporary Indology

Relations between the Soviet Union and many Eastern countries, particularly Indu, became still closer in the mid-1950s. The great interest of Soviet Prople in India at that time is witnessed by the appearance of numerous trans-though the works of Indian fiction and also of scholarly works by modern lodin authors. One need only name the History of Index by N. K. Sinha and A. C. Banerice published in Russian in 1954; Jawaharlal Nebru's The Ducorry of India (1955); S. Chatterice's and D. Datta's An Introduction to hadan Philosophy, published in the USSR twice-in 1954 and 1955. S. Radha-Ambanan's extensive work Judian Philosophy was published in Russian in 1956-



Y. N. Roerich

1957. Readers are particularly attracted to India's ancient cultural heritage. In 1957 the outstanding Indologist and expert on Tibet, Profes Y. (G.) Roerich (1902-1960), who had spent a large part of his life in India and was well known there, returned to the Soviet Union. Y. Roerich's interest in India was inherited from his father, the famous Russian painter N. Roerich While still a gymnasium student, he studied under the remarkable Russin Egyptologist B. Turayev and the specialist on Mongolia A. Rudney. The trend of his scholarly research can be understood only in the context of Russia Oriental studies and Russian culture of the pre-revolutionary and the first post-revolutionary years in general, Roerich studied at first in the Indo-transf department of London University, then at Harvard, and in Paris, He mund Sanskrit, Tibetan, Mongol, Chinese and Persian under leading European Orient alists like Paul Pelliot, S. Levi, Antoine Meillet, Henri Maspero and V. F. Minorsky. (incidentally, all of them maintained close ties with Serger Oldenburg, Fyodor Sheherbatskoy and other Soviet Orientalists, and sont of them were Foreign Members of the USSR Academy of Sciences, Beginner with 1924, Roench travelled over India and Mongolia, and in 1930 became academic head of the Himalayan Research Institute Uruswati. Many Soviet scholars actively co-operated with the Institute. In India Roench Light Sanskrit, Tibetan and Chinese and wrote many scholarly works on the he

sakrif, Tiletan and Chinese and wrote many scholarly works, philabol, and culture of Central Asia. His article "Indology in Rusii", philabol, and culture of Central Asia. His article "Indology in Rusii", philabol, law as a success there. In India Rocrich upheld the best tradition of the Shanyev, Sheherbatakoy and Oldenburg. He was a member of the Asiatic Society of Bengal. Like his faber, he

always felt himself to be Russian, sensed an unseverable connection with the fate of his people and considered himself to be a representative of Russian Oriental studies, and for this reason his return to his native land was quite natural. He was not destined to live long but in the course of those three years. thanks to him, research work on ancient Indian philosophy and literature became more intense. He himself taught the Vedic language and organised Pali studies. A considerable proportion of those just beginning Indological studies at the end of the 1950s had the opportunity of seeking his advice. The series "Bibliotheea Buddhiea" was restarted on his initiative, and in it were published both the legacies of the scholars of the 1920s and 1930s (Barannikov's translation of the Jatakamala by Arya Shura, prepared for publication by O Volkova, Tibetan Historical Literature by A. Vostrikov), and the works of the next generation of Soviet Orientalists (for example, 1 Toporov's translation of the Dhammapada under Roerich's editorship) Y. Roerich spent many years on a large-scale Tibetan-Sanskrit-English Russian dictionary. This dictionary, almost the most important work of his life, has now been prepared for publication through the efforts of research workers of the Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of Sciences.

In the mid-105% the training of professional Orientalusts was radically improved, in particular a special hastiture of Omeral Languages was set up at Moscow University (subsequently at became the Institute of Asian and African Countries). From this time on there has been a constant expansion in the scale of scholarly publications, and specialised scentific research is developing Soviet science is string to combeve all fields of Indology, Over the past twenty years Soviet Indology has come to the force of world scholarship II preserves all the best traditions slaberited from Russans Hoology and is developing them

on a new scale.

The main centre of Soviet Oriental studies, including the study of ancient Indian civilisation, is the Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of Sciences. One of the oldest scientific institutions, it was created over 150 years ago and is the largest integrated Oriental studies centre in the USSR The history, culture, languages, literature and economy of the countries of the East from ancient times up to the present are being studied here integrated research promotes in-depth study and the solution of various scholarly problems. The study of ancient India is concentrated primarily in the Department of the Ancient Orient, where a group of specialists in history, philosophy, languages and literature of ancient India is working Sanskrit scholars also work in other departments of the Institute: in the departments for the publication of texts of Oriental Interature and languages, in a special department for India Bangladesh, Nepal and Ceylon. The staff of one of the departments study the historico-cultural relations of the countries of the East, participate m archaeological research in the Central Asian republics and have made many valuable finds af monuments connected with the history of the spread of Buddhism. with the Kushana period, etc. The Institute of Oriental Studies enjoys the services of professional scholars in practically all branches of Indology, including modern Indo-Aryan languages, Dravidian languages, middle Indo-Aryan languages (Prakrits, Pali) There is also a section on South and South-East Asia in the Lenungrad Branch of the Institute, Work is going on there mainly on the manuscript collections, on the study of ancient Indian literary relice and Buddhism, M. Vorobyova-Desyatovskaya and E. Tyomkin (Lenngrad),

and G. Bongard-Levin and V. Vertogradova (Moscow) are working on the publication of Sanskrit texts from Central Asia and Eastern Turkestin. De stall of the leningrad branch are continuing work on the complete scalenx translation of the Hahasharata and the study of the epic and other hirms reles. The study of the Indian epos is also going on in Moscow, in the Institut of World Laterature of the USSR Academy of Sciences, Indologits of the institute carry on research on theoretical problems of ancient and medical Indian literature, and are at present working on an academic listory of linear Eterature Scientific study of ancient India is also going on il the Institute of Youn and Mrican Countries under Moscow University, lif the Department of the History of the Literatures of Isian and African Countries the man ab perts of stuch are classical aesthetics, poetry and the theater of India. in the Department of the History of South Asian Countries, problems of the seed and economic system of ancient and medieval India are studied, and the staff of the Department of Indian Philology studies Sandrit and other Indian

languages. Research on the history of ancient India and source studies are also going on in the Department of the History of the Ancient horid (the History Faculty of Vioscow State University) persalists in the field of ancient Indian literature and the languages of India, both Indo-trean and Dravidian, work in the Department of India Philology in Leningrad State University, The Oriental Faculty of Leningral "tate I neverty in the country's major center of Oriental studies, when anaknt, medieval and modern Indian and Deavidian languages, sewell as the blerature of the peoples of Incha, are studied, At Tartu l'inversity (I shoust in set occallet Republic) research into problems of Ruddhism-its literature Philosophy and perchology (primarily texts of the Pramaparamita) is brief ractural out Buckthiet philosophy according to Sanskrit and Tibetan Fill being sturbed at the Buryat Institute of Social Sciences fin Lian Life, rapital of the Furnat Automornous South Socialet Republic) Research into the prob-Indian crealmation in being earned on by the Leningrad Branch of the Institute of hthmography 1 will be along of wences, and the Leningral Branch of the factuate of tre harology, I will teatenty of Sciences. The staff of the built these Department of the Institute of Ethnography in Moscow are worked mainly on the ethnography of present day Indian tribes. Works on the main toma of Hard sum, both ancient and present day, are also being executed here but dere at sewarch in also being conducted at the Institute of Philose pan I and Academy of assences, and the Institute of the History and Theory

from word ( caned has connected with India are being studied by wholes of the "tate Bermitage in Leanigrad the Moscow Moscom of Oriental trie and Successed and a sentife mutilates of the "cenet I ented Year Hepullies (Id. example the last case of Hastery Academy of Yearness of the Taph and the fast are of tere Manufer of fulture I shek will) be derid indian manuscripts are at which at the institute of threstal space. of the lank "H and the limit the of thermal "turker of the t siek "

of Let (Master of Culture), the Institute of Sevenic and Balkan States, tarif. Listemy of resences, and the Institute of the Rutory of Vatoral and en and I cohn, beyon and the Institute of the History of vacuum of the I never of Religion and Atheum, the Philipphical Faculty of Nummer 140 t uncerate and a number of other mentile matchings technological finds

"moment minimum are merchant at the language of the care of the sales of

the Georgian SSR, where they are expected base ally in studying the language and hierature of survent looks Sandarf to regularity targht at a number of higher deductional institutions of the U-SR the Moscow State. Inherital institution of Countries, the History E-sculpt of Historia State University, the Erhology and Fhilosophy Jaculius of Moscow State University, the tribulogy and Fhilosophy Jaculius of Moscow State University, the tribulogy and Fhilosophy Jaculius of Moscow State University, the tribulogy of Lenguaged Convention at Tables Inspected Contribution of Moscow State Countribution in the field of Standard studies, and shows and Lattice Learning Contribution of the State Contribution of the State Contribution of the State Contribution of the Standard Standard Standard Standard From the Standard Standard and answer the Standard Contribution of the Standard and answer the Standard Contribution of the Standard and America Standard Contribution of the International Association for the Standard Contribution of the International Association for the Standard Contribution of the Open Contribution of the International Association for the Standard Contribution of the Open Contribution of the International Association for the International Contribution of the International Contr

ther the part twenty years desens of monographs and hundreds of special articles, devoted to problems of succent Indus civilisation have been pubbehed in the Societ Union. Articles on Indology appear primarily in academic genule such as the Pestud dresses intorn (Journal of Ancient History) and Acredy Azu i Afriki (Tropies of Assa and Africa) Indological articles are pen ndrally published in the Festivit MGI (Journal of Moscow "tate i niversity) l'estait LGI (Journal of Lanungrad State I niversity) Arathure snobshcheniva sasting whiteology ("host Communications of the Institute of Archaeology) in the journal I openny intern (Journal of History), Sourcestory emagrafia (Sourt I thnography), and surveys of archaeological excavations in India appear quite regularly in the pounal Sourcetave artheologia ("mert Archarology) Articles on Indology are also printed in journals put out in the Central Asian Republics, Considerable attention is paul to the chiralation of research work in the field of Indology abroad Promment Source archaeologists com mented on the appearance of \$ Tam's major works on the tyreks in Bartria and India and Mortimer Wheeler's work on Indian archaeology. The Indological Present of & Rulen (GDR), T. Trautmann (1 1) A1 Basham (Austra-64), I va Ritarhl, Maris Schetcheh (GDR) and others, was examined in extenme enjews. The attainments and problems of Indian national historiography arrane particular interest in the Somet I mon, and "ornet pournals carry both information on the latest works of Indian scholars and entical analysis of the latest publications. Thus, A.A. Varain's book on the Indo-Greek penod of Inlun history and the publication of A & Labin's account of Indo-Greek toins aroused particular interest among Souset archaeologists and historians. Quite detailed information was published about such monumental works undertaken in India as the Shrautakosha and the Dharmakosha, Sourcestudy problems in the investigation of the Arthashastra and the Dharmashastras by the eminent Sanskrit scholars P. V. Kame and R. P. Kangle were given keen attention. Important works on the fastory of Indian philosophy, such as D. N. Shastri's Critique of Indian Realism, are reviewed. In a broad mirrey of recent publications on the history of Indian philosophy the most interesting editions and translations are noted, enceptions contained in general works are analysed, as are the trends in the development of the histonography of Indian philosophy. Synopers of the main Indian publications in Soviet libraries

are regularly published in the special volumes of them to P of Institute of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Social Science, and the state of Scientific Information on Scientific Information Informati

4.4.

O

. . .

Academy of Sciences. Great attention is paid to Indological recard = seed to " scholars have welcomed the appearance of an indian around between which must undoubtedly occupy first place amore anyest when a se logy. A number of features draw together the practice easy to India is studied in the Soviet Union and in the Republic of he's Lesmost the rejection of racist and Europecentric contractors and if un colonial ideology. Special reviews are devoted in the dead room a bit national historiography, for example, A Caper) "to be an is conriography of Ancient and Medieval History in the book The Forward Eastern Countries, also his "Notes on Some Contemporar Leil e a Ancient listory of India" in the journal Amode Late 16th fachas be and Africa), No. 1, 1961. The views of some Indian whiter the areas and explain the course of the historical process by the "quet of the profit reduce history to the biographies of rolers, founder of elected to eriticism on the part of Soviet scholars. The m partials on my multi-volume History and Calmer of Indias Propte 11 the way to a appearance of a progressive ternd in Indian haterweight ha beaut S. A. Dange's India from Francisco Community to Sever has and the second to the second tions in Russian, At various times the attention of lovel white have attracted by the works of D. R. Chanana, D. D. Rosamb, Run Main Mar. Romila Thapar, Suwira Jaiwal and other Indian historiant. The extra see authors are valuable because in them one can trace an attempt in best at a general laws and specific character of the development of access to a selection make such problems as the emergence is finds of classes and the asset change of social and economic formations, etc liverer at the legal t the 1930s, Dange's works, his example, necessitioned by a set has cont. exact realing marketability of the economy is an and look the house division of labour and the decline of the rilling community and polyter modernians of sevial pricesses in an entitled community por re-than historica 15 to 10 pricesses in an entitled a dis by the prospect than historian DD knowing armord hole to the by the problem though any or though a second in a part habit of the though some were criticised for the schemate chatacter during the processing for bractions for every criticised for the schematic character of any or of a esent india, for identifying closes in many matures a the sent mel p bee and seems foundame thefir as a system of priced miles of and much ofm 42 the same time his fauch failers and it is a q of the event finds was translated into Biancan and down the attention of the and and a water curso of readers & brilliant model with annual and of the laborator \$2.20 to 10. Renorms 1932 h number placed a log rele on the development failed finish abodice on account fields flow thought of the designant trace of anomal fields flow though there is a second anomal fields. award from the bonders and topers of found for and b-as in bower finds here been highly appraised by a not about in the an order of the method a wholesty additionable and his report to with growth and consequentions. He granted is posses mustale upon the to be in a and the same the same part draps received as postered powerful or special parts and the same part draps received as the final parts of same to

So we seem from their properties as the highest of words to
the first bas beared to be bed beinged to go the effect of a
to sportform of topp because of great of a of the
T to refer and the see of refer properties for being the left of

on watels and to travel ladificate in their marker

eps 4 love at and others

A context of works the Indian pathons on surrous topics have been publied in the Amellon in the Indian Amellon Indian Amellon Indian Amellon Indian Indi

which and exhault for making for a first restauge of shap and who here.

Then the late between heard and linking which is noted the 1991, and holds are of prate in persone. Senot a beliage agenth, and smed in the 1991 and linking heart a beliage and thousand as 1. Paperson heart, home them to make to beliage and thousand as 1. Paperson heart, home the time to be the stable of the shape of the highest fill heart 1891 home 1891 at 1892 to 1992 to 1992 and 1992 whilesa 1891 home 1892 at 1992 to 1992 to 1992 and 1992 whilesa 1892 of the same 1992 at 1992 to 1992 and 1992 to 1992 whilesa 1892 of 1992 at 1992 and 1992 to 1992 and 1992 whilesa 1992 of 1992 at 1992 at 1992 whilesa 1992 at 1992 at 1992 whilesa 1992 at 1992 at 1992 whilesa 1992 at 1992 whilesa 1992 at 1992 whilesa 199 interest in scholarly circles. Since the end of the 1970s Soviet Induberobles also been taking active part in international conferences and congress. In the in 1970, at the Willendam Conference of Orientalst in Bhabanchau, i. I would appear on the specifics of slarery in ancient Indua Dipers were sellowed international congresses of Orientable (Move Ireland). The conference of Orientable (Move Ireland) are consistent of the international Association of Stankiri Studies, Global Fraction the words of the International Association of Stankiri Studies, Global Fraction to Conference of Orientals of Stankiri Studies, Global Fraction to Conference of Conferen

Sorret Indologiets are taking an active part in an international project he the study of Central Asia under the argin of [ NEX(1) This project also were to pun the efforts of Scoret and Indian scholars most foutfully, mada ## this metance the historical fortunes both of the territories forming part of the Republic of Incha and those of the Source Central John republicane but studied A characteristic feature of the research carried out under the interes tomal project to the broad introduciplinary approach, the probenest of representatives of the humanities historians and anhardones, largest and art entre, philosophere, specialists in religion, and others The large alter natural conference, held in Dishanbe, capital of the Tank 35R, in 188 4 the archaeology history and art of Central You in the Aushana period was as properties event. I number of contilanding specialists from India and when tous countries bush part in the conference, higether with hungers then abote The Indian mindare D t better, to B harms, B B Lat, H & Mil. heeper II & Thaper, I shook I handra and many others real papers. Its the remained of the conference a number of public atoms had appeared in the total town a his inversphy of the works of Sovjet are handorists connected adthe k orbins problem, knohang chemichige, etc. & special exhibition of well of out one and set of tentrel loss in the Australa period was intered the be are seemed and the sample process was very explanated period was interested. are the exhaust meres of the Kinhanas, the chromology, language and aniet the pole of history and the boundaries of the kushana empire He economic the to be possess and and profits at avidon, cultural relations, religion and at and the bear of the handous pound in the raily Malile ties til the mater as at the conference was published in a large, but subine eliting found 4 on a the Randone Present in 19" \$19" The monks of screet scholars of the hands are en he great interest in finite in [273] in the "more links "The same of the section in the sect Per record & married brook constancing a minister of arts to by his at a feet of at them are mand contained and the handang present Auchan thurbes in 1 1 ft vi he know as he arede "the importance of developing closes in fort I in me way to meet much first and or his days in the field of last land and select of feet regions because mountain mericustanting and theret exchange of these between his is a marginal one mad als prostalities blessely parameter in president from a commercial of more on the of sermentanced international property of as cought and as a squared pre-security of the feel sector and fills about the tion I do I a summe no of I entered from the experience in mitender and reserve to the design of a second of the experience in inferior

Annual to the state of the stat

major Indian scholars (II. P. Sankalia, B. K. Thupar, J. R. Sharma, B. N. Mahberje, A. Guba and othern), were of great scientific interval. Attention was centred on the historical and cultural links between India and Central Asia from antiquity its the modern tisters. An international symposium on othnic problems in the history of Central Asia in ancient times (2nd millermin BC.), organized in Bushande, in 1977, in which contrading Indian bistorian, archaeologica and linguists took an active part, was a great success. The main topics of the symposium were: "Autochtonous and Alern Components in the Ethnogenesis of Central Asia", "Archaeological and Bustosia/Gulpura/Ameets of the Ancient Ethney History of Central Asia".

Ethaic Itutory of the Indian Sulcontinent."

In 1990, on the initiative of Indian scholars (Allahabad University), a joint In 1990, on the initiative of Indian scholars (Allahabad University), a joint Soviet Indian project was Isanched on the comparative study of the such-sology, ethanicant Central Asia It enviaced joint archaeological and historical research, the publication of Soviet Indian works, rechange of scientific Eterature, scholarly arminars and disvusions. In accordance with the project an Indian Soviet any monitum on achievatory on washed in Allahabad an 1982, and which Soviet scholars dealt with the latest important discoveries in Central Aua and Court an

ducted research studies in various districts of the country

Soviet historiography has a large generalising work Ancient India A Histoneal Survey by G. Bongard-Levin and G. Hyur (1969), which has had two editions. This monograph covers the period from the Palacouthic to the end of the Gupta age, and all aspects of ancient Indian history are examined in it; the social and economic, political and cultural development of India The basic tenets of this work are reflected (and partially developed) in another work on the history of India, devoted to the period from antiquity to modern times, written by K. Antonova, G. Bongard-Levin and G. Kotovsky, A History of India, This book had two editions in Russian ( 1977, 1980) and was translated into a number of European languages (including finglish and French) and many languages of India (Hindi, Bengali, Tamil, Malayalam and others) The Soviet scholars' conceptions, formulated in the above mentioned works, are based on special scientific research. In Soviet historiography there is unity in general historical methodology and basic principles as to the approach to problems of historical development of society, including that of ancient India. At the same time on specific problems of ancient India's history, at times exceptionally important problems, diverse opinions and estimations exist within Soviet Indology, and a keen polemic on questions of principle is being conducted in scholarly publications. Ancient India by G. Bongard Levin and G. Ilym summed up, to a certain extent, the development of Soviet Indological scholarship on ancient India, and the conceptions of leading Soviet specialists in this field are stated; at the same time far from all the evaluations in it are incontrovertible, and one meets quite different judgments on many questions examined by Soviet scholars.

It is appropriate here to throw some light on the extent to what to from periods and various aspects of ancient India's history has been so died in Sovet historiographs, to dwell in more detail on question shall are particularly important and debatable. At present specialist like late mans, archaeologists, linguists, literary critics, philosophers, and other,

are working on practically all periods and aspects of ancient India's ead-Atrin The most ancient Indian environment, the Harappan civilization, a love studed by a special research group headed by 1 Anomore The realts of its work presented in a whole series of wholasty collections Populates deserve particular notice Interest in the archaeological finds in the first Valley first appeared in Soviet histomography long any Ac far had a the 12.33.19 the resews of archaeological finds in Harappe and Mohenyodan were being published in a number of echolatly journals. The illumers of the links

ame in the 19 me and 19 me a number of works on an harology in hola be 5 Markan South in Childre and a Dilk dut were translated into Russian Festi and company to the state of the tieses perhandicate and histories appeared as the 19th Archert 2 d

ha "- cital-eathor a se immediately seen as maker benef that lada's hat we the met begin with the few mer and could not be perfored to the history of the for one and that a highly developed culture existed in India before the his me erabored one the Herappan redication to thepenically analysed in the night be Your a found fine and the factors fiscal and I Schelent ! I a at I agreed the latter work contains a consprehensive sommut of a the larner are harmless of material excessful materials by Indian archards oft. to at the section of the sufficient and heaters are the section of the sufficient and the annot as yet be reliably investigated on the basis of available material. The oriet archaeologist A. Shehetenko is doubtful as to the recognition of centres f Harappan emiliration as eities in the strict socio-economic sense of the word, sagrees with S. Rao's hypothesis-considering Lothal a most ancient seaort, and suggests that the scale of the ties existing between Harappa and lesopotamia has been greatly exaggerated in historiography Shehetenko's pinion that Harappa should be assigned to the pre-histonic period is not shared most Soviet scholars. In examining problems connected with the decline of he Harappan civilisation, the prevalent point of view in Soviet historiography s that its downfall cannot be explained as the result of Aryan invasion. This oint of view was expressed by Soviet scholars as far back as the beginning of he 1960s and subsequently strengthened by more and more detail, It must be and that neither do the majority of Indian archaeologists and historians conider the invasion by Aryan tribes to be the cause of the downfall of the larappan civilisation. They give other reasons (naming quite a few, among hem chmatic changes, overflowing of rivers, etc ). All the late-Harappan and sost-Harappan settlements in the Indus Valley have been analysed in detail in he works of Soviet scholars, which has enabled the complicated picture of the ater periods in the life of the Harappan cities in the Indus Valley to be reveded, It is wrong to speak of any massive invasion of foreign tribes such as Nortimer Wheeler and his followers wrote about. Soviet scholars consider imong the main causes of the decline of the centres in the Indus Valley to be the internal crisis, which obviously gripped the development of Harappan lociety. (Similar processes were also characteristic of ancient urban cultures of Eastern Iran and Afghanistan.) Together with this, already in the 1960s, they advanced the supposition that there possibly existed later Harappan settlements in the Punjah, which had survived to the period of the Painted-Grey Ware culture, which many Indian and Soviet scholars associate with the Indo-Aryans or one of the groups of the Indo-Aryan tribes The correctness this supposition was confirmed by the recent excavations of Dr. J. P Joshi, which show evidence of contacts of Harappan settlements with the Paint ed Grey Ware culture in the eastern periphery of the Harappan civilisation.

Monographs by P. Boriskovsky, The Palaeolithic in South and South East Aria (1971), and A. Shchetenko, The Most Ancient Farmers of Deccan (1968), and also a number of special articles were devoted to the archaeology and anthropology of ancient India Attempts to single out the basic cultural econome zones of ancient India during the Neolithic, Chalcolithic and Bronze Age penods are made in a number of works by V. Masson and A. Shchetenko. The atter, in particular, despite the opinion of the outstanding Indian archaeologist H Sankalia, defends the theory of the local origins of the Chalcolithic cultures of Central India Just as B. B. Lal and other Indian scholars, many Soviet hatorians and archaeologists connect the Painted-Grey Ware culture with the Aryans or a part of the Indo-Aryan tribes who created the Rigueda Basing themselves on the latest researches by Indian archaeologists, Soviet scholars stress the fact that the precise correlation of a specific archaeological culture with a definite ethnor is very conventional. As far back as the mid-lifties G. Bongard-Levin and D. Deopik in their articles determined the Copper Hoard and Ochre Coloured Ware culture as belonging to tribes of the Munda group (proto-llundas), a point of view which has found acceptance in scholarly hterature According to Soviet scholars, proto-Mundas came to Eastern India in

the Neolithic age from South Fast Asia, and it was in Indus that they develop the chalcolithic culture of Copper Hoards and Ocher-Colourd Wire. It conclusions of Soviet scholars conform largely to the views being developed a present by some Indian archaeologists and bistorians.

In recent years the general problem of the contribution of non Arra peoples to India's cultural heritage has been posed by Soviet scholars The genesis of ancient Indian civilisation in the context of the interaction of various ethnic components is being studied. These ideas are being dereloyed in particular, in a number of articles by G. Bongard Levin, and in his book Ancient Indian Civilisation, Philosophy, Science and Religion (1980) The problem of the contribution of pre-Aryan India is of great importance for the understanding of the general course of development of ancient Industrial sation. Soviet scholars approach this problem comprehensively, making use of linguistic, historical, archaeological and ethnographic material. Various ethnocultural components played a large part in the formation of ancient India culture, and it would be a grave mustake to reduce ancient Indian history to an examination of the history of the Indo-Aryans. Material produced by Sonet acholars shows convincingly that in the very first period of the coming of the Indo-Aryans to India they entered into close contact with the local pre-Aryan population, and a multilateral exchange of cultural attainments began. Anorat Indian culture must be seen as a complex synthesis of Aryan and vanous local cultural traditions. Pre-Aryan ethno-cultural substrata had a consider able influence on the economy of the Indo-Aryans, on the formation of regious beliefs, and were significant in the development of science, philosophy and the arts. Great importance is attached to the independent development of Southern India, where states arose prior to the establishment of close contacts with the north of the country and independently of Indo-Aryan influence ence in this connection there is contention about the view of Nilakantha Shastri and other Indian scholars, who exagerate the dependence of Southern India's development on the Indo-Aryan states of the north. Such is the gental approach of Soviet historiography to this problem; unfortunately, specific study of the history of Southern India in the ancient period still lars consider ably behind the study of Northern India New, intensive research is essential here.

Soviet scholarship is paying great attention to the so-called Aryan problem. Along with this, Soviet scholars quite unanimously oppose the "theory of Aryan conquest", widespread in Western, and to some extent in Indus, history riography, with the help of which attempts are made in explain the rise of classes, the state, estates and castes in India, as well as a number of specific leatures of Indian culture. Soviet scholars, in the spirit of the materialist conception of history, find the causes of the appearance of social and political institutions first and foremost in the economic development of the country Nevertheless, they do not ignore the migrations of tribes having their one economic structure, social traditions and specific culture, which actually took place. Such migrations of Indo-Iranian (Aryan) tribes did, in fact, play an important part in the historical development of India, They are, in addition, of special interest to Soviet scholars, because the routes of Aryan migrations also passed through the territory of the USSR, Hot debate is going on in None! archaeology as to which archaeological cultures can be correlated with Indo-Iranian tubes. A large proportion of scholars connect the so-called Andronose

culture with the Indo-Jennism (it is discussed in the book by K. Smirmov and Y. Kurmian The Organ of the Indo-Ionansen an the Light of Recent Archarologued Decement (1977). In addition to archarological studies, linguists are also ologing mortant work on the problem of the organal houndand and the migration routes of the Indo-Iranians (works by V. Iranov, K. Grantowsky, and Othen). The popular-extence book by G. Bongard Levin and E. Virantowsky, Fron Scythu to Indu. Engance in the History of the Ansense Argana (1974, 1938) deals with these questions It was also published an indual, Here, in particular, attention in paid to the contacts of the Aryans with the northern house of the Argana with the northern had a second the Argana with the northern house of the Argana with the northern had a second the Argana with t

for solving the "hayan problem" of great interest are politications of execution meterials from Certal Asia (primarily Tajkistan, Ulekistan and Kanahlana) in the new works of the Sonica archaeologista M. A. Askarov, V. I. Szinidi, B. A. Likiwisky, A. M. Mandelsham, Pyankova and others. Many aspects of this complex problem have been dealt with in detail in general works on the history of Iran, Affannatan and Certarla Aus (the works by

B G. Gafurov, E A. Grantovsky, V. M. Masson)

Particular scholarly interest was aroused by the theory set forth quite remaining the prominent Sowet Imguists V. V. Ivanov and T. V. Gamkrehdze. According to them, the original homeland of the Indo-Europeans was situated on the tertitory of ancient Axia Minor and the neighbouring regions. This problem was discussed on the pages of the Featurel devent storm [Journal of the pages of the Featurel devent storm [Journal of the Pages of the Featurel devent storm [Journal of the Pages of

of Ancient History)

Soviet historians are concentrating particular attention on the classical penod of India's history, the second half of the 1st millennium B.C., conventionally called the Mauryan age. The publication of an important source on the Mauryan age, the Kunalavadana (from the manuscript preserved in the Soviet Union), was carried out by G Bongard-Levin and O. Volkova in 1963 (published in Calcutta in 1965), Many aspects of the Mauryan period are examined in the monograph Mours on India and in articles by G Bongard-Levin. In his articles on political history and chronology, in particular, arguments are put forth in favour of dating the beginning of the rule of Candragupta to 317 B.C., and the identification of Agrammes, mentioned by Greek authors, with Ugrasena (Nanda) of Indian texts. Some articles have been devoted to the political structure of Indian states Special attention, following such Indian historians as K.P. Jayaswal, A.C. Altekar, B Ch Law and others, is being given to ancient Indian republies. The complexity of the problem of ancient Indian republics is taken into account, susofar as the same terms (cana, sangha) were used in ancient Indian sources for societies at different levels of social and political development. The various paths by which repubhean states came into being, and the differences in their internal structure and organisation are analysed. Attention was drawn to the resemblance in structure of a number of states of the ancient Orient (including the repubhes of ancient India) to the polis of ancient Greece, and the contrasting of ancient Indian political structures with the political organisation of ancient Greece was proved to be unfounded. The social structure of the most developed republican states in ancient India was subjected to special analysis. Scholars had long ago observed that the estate hierarchy in ancient Indian republics differed somewhat from that of monarchical states. The Kahatriyas were usually put before the Brahmans. This peculiarity of the rama structure may be connected with the development of large scale Kshatnya landowner,

in Indian republics.

The political organisation of ancient Indian monarchies, and the Manya empire in particular, is also analysed. Great importance is ascribed in the various collective organs of government (parished, rapsobla), the existence of which precludes one from speaking of the ancient Indian state as a "hora

Oriental despotism". In their researches devoted to the reign of Ashoka, Soviet historius, unble many Furopean and Indian scholars, do not reduce Indian history to the biography of her ruler \ historical evaluation of Ashoka's politics is not replace by a moral evaluation of the emperor's personality. His administrative, a well as his religious and missionary, activity is subjected to detailed analyse and attempts are made to discover political foundations in Ashoka's relayor propaganda. Special attention is paid to elucidating the social and political conditions in which India found herself in the 3rd century B.C. The diametraya policy is seen as a means of securing the unity of the country, it was considered that Ashoka gradually turned from religious telerance to a pro-Buildhiet policy and it was precisely this that around opposition at the rid of his reign Analysis of the anadance and some of Ashoka's edicts make possible the conclusion that Ashoka was deprived of real power during the lat years of his reign

"over scholars devote great attention to the study of the Kushana period, which is directly linked with the solution of a number of problems of anexal Indian history. The the overy of numerous Kushana monuments in Central Asia the results of the work of the Soviet-Afghan expedition in Afghanstan. the stude of inscriptions of the Kushana period from Central Asia and new bournes territories, as well as of the vast numeroatic material, not only up plement but also consulerably change old viewpoints on the hutory of the hushana empare, the ethnogenesis of its creators, on its chronology, reliable economics etc. Slong with a wealth of acticles, monographs, too, has appeared to A Puga-benkova, Bactrian Let of the Kushana Period, Daherin tepe, [1 ] Marricky, Kushana Bactria, Ancient Bactria (a collection al article) Ages tope (fine collections have been published), to mention only a fee Works by lowert mbolars on Aushana evoke great interest among ladar wholars, who madely use the newly discovered material 3. Jeimal his desired a special work to kushana chronology and also has several publications in Indian come in Sourt collections

word including drootes particular attention to social and economic relatons in ancient India In addition to special articles by G. Hym in the pro-Faus of storery in amount findia and specific sections in general works, one may also note the translation of the book by the well known Indian wholse lee fid Changes Surery in Incient lades, articles by the ladelegat M. schelelich from the till and the "court wholar \ by the lastologist it represent wholar \ by train beneral problems connected when the development of also sommer relations are examined in a number of also to to firm I Medveder and other authors Generally accepted in work heave-graphy is the proposition that slavery in ancent limes was a satisf form of mand melalu-on emented for the comming unto bring of a class on the met whate I he moures of sheers, the position of sheers the use mate of the haterone an empressa or consume applicates of , are studied an detail an operal arts by

reording to G. Ilyin-his viewpoint in shared by a number of Soviet historiis-the importance of slavery in the structure of a society is by no means termined merely by the number of slaves. The main thing is that slavery fluences all aspects of social relations and therefore even a society in which ares constitute the minority of the working population may quite justifiably tailed a slave-owning society. For it is not the number of slaves but the role I slave labour in the main spheres of production that is the basic indicator. In m latest works flyin emphasises the well-known plenutude of slaves in the 'adung centres of ancient India during the Mauryan period, he points out the erature of large-scale holdings where slaves were the principal workers, the roduction importance of the so-called household work carried out by slaves, nd so on. As distinct from the views expressed in articles at the beginning of he 1930s, Ilyin is inclined to consider that the position of slaves in India did tot differ in principle from that of slaves in ancient Greece and Rome.

Refuting Ilyin, Y. Medvedev and a number of other historians indicate that the very term dose cannot always be taken to mean slave, and that in ary reals holdings (the importance of which should not be overestimated) people could be exploited by methods other than those that are characteristic

for slavery.

In a number of articles on slavery in ancient India A. Vacasm, utilizing material from the Arthushustro, singles out estegories of people called dasas. laborating the observations of a number of European and Indian scholars, the author comes to the conclusion about the use of the term in the broad and the narrow armer. Dougs in the narrow sense of the word are slaves people, they status not being different in principle from the status of slaves in other shrient societies. However, a considerable part of the dasss in the broad sense of the word consisted of debtors in bondage and other categories of temporaaly dependent people, who were not identified with slaves proper and could have played a different part in the socio-economic atructure from that of the saves proper. The division into slaves proper and "those temporarily ill slavealso analysed in connection with the name system in the light of the ribashastra according to which the representatives of the four surnas should not be converted to sharers proper,

Peactically all Soviet historians, among them 1 Medicder, L. Mayer, G. Run, and A. Samorvantsev, have devoted attention to problems of the ment Indus village community and of land property. The great importance of the village community for the understanding of social relations in ancient ladu is streamed by them all, it should be remembered that as far back as the and 19th century Karl Marx wrote perspicacionals of the role of the village community in India. Marx's description of the ullage community in the real less of Inda's social structure is exceptionally amportant and is taken so to acount in Source scholars. The works of outstanding Indian historians like R. Monkeree, R. Majumdar and A. S. Altecar are very important for an analy to of the ancient Indian village community. Societ researchers are not inclined to steaker the Indian village community, but regard it as an institution going had to primater secrety and as an important element in the second structure of that saidt. They seek the resease for the ries and existence of the village community in an all and economic conditions, and not an a special 'Indian That of soldanty", etc. The "stant of soldanty" (the corporate spini) can more really be explained by the stability of the system of sullare community

in India There is considerable discremes of opinion among Soriet historianis the general description and evaluation of the ancient Indian villace commonly and its structure. In the book Ascent India, G, Usin, subnot of the releast chapter, regards the ancient Indian villace community as a survival tent primitive community system, as a element of the primitive trusters in the ancient Indian villace community as a survival tent when the survival in the special contractive in the ancient Indian slaw coming society. This structure, in his opinion, gradual disintegrated, rended by the development of slavery and the cooling set structure. At the same time it hindered the spread of slavery and permitted from reaching a high level of development.

Meriveden's works are to a considerable extent devoted to specific questions of the organisation of the village community in India-on the lars of spigraphic data, when self government in ancient India, the tribal peoplet and other questions connected with the community. The village community m ancient India to also dealt with in his works devoted to a general evaluation of the social structure of ancient India, such as "Rent, Tax, Property, Some Problems of Indian Feudalism" (in the book Some Problems of the Ilutory of India and of the Middle Fastern Countries), 1972; "On the Question of the Social and Fennomic Structure of Ancient India" in the journal Norody Azu t Afriki (Peoples of Asia and Africa), No. 6, 1966; "The Genesis of the Feudalism in India (in the book Studies in the Social and Economic Hutory of India), 1973. He distinguishes three social and economic patterns in anoral India: the primitive structure, represented by the tribes-a reserve for supplementing the oppressed classes and at the same time an impediment to the development of a class society. The other two, the slave-owning and the feudal, had also existed, in his view, in undeveloped form in ancient Inda Slavery remained, in the main, of a domestic, patriarchal character, Feudal relations were manifested chiefly in the levying of taxes on the village conmunity. Mediedev considers that these taxes were basically a form of land tax-rent and thus regards a large proportion of the village population (community members-cultivators and tenant farmers) as peasants feudally exploited by the ruling stratum. This view dates back to the work by A. Osipov. Disputing with Y. Medvedev, G. Ily in maintains that in ancient India there was no monopoly of land ownership vested in the king, consequently taxes are neither

rent nor a form of direct (or basic) exploitation by the king (or ne statt).

A. Samoranisee wrote a basic exploitation by the king (or ne statt).

A. Samoranisee wrote a market product of the state o

A new approach to the Indian community is set forth in the world of L. Alayer. He refuses to see the ancient Indian willage community as simply a surrival from pramtine society, although he, naturally, does not deep the possibility of a genetic link between the ancient utilize community and the

primitive (kin) community. He regards the ancient Indian vallage community as m organic element of class society. In his opinion, the community landowners, enjoying full rights, appeared as exploiters of the labour of landless peas-

ants already in ancient times.

In a special work, based on the Arthanhartro, A. Ygusin makes an attempt to describe various kinds of compositions competing smeets Indian society. The special modern of ownership is resolved in conjunction with the general notion of a scent Indian society as a system of communicies and social strategables are strained to the special specia

The question of the vanous forms of private explositation not identical with herery also occupies a prominent place in Sovieth historigraphy. 6. Ilyan, 1. Medwedev and A. Vigasin have devoted works to this question, dwelling on his important role of hired absour (Anemakarua, Anthasbay) in the comomic hir la splie of certain contradecions in the assessment of the given phenomenon, sover indebogais unanimously dwar attention to the fact that working condidetermined by medical methods and the formalance are to a considerable extent is closely bound up with a definite remore case status, dictated by the general social structure of ancient India. Therefore hired labourers un ancient India cannot be identified with a working class resembling the working class of

present-day capitalist countries.

Few special investigations have as yet been made by Soviet historians into problems of tarnas and eastes in ancient Indu, although these questions are touched on both in works on secuent India (G. Bongard-Levin, G. Hyin, Y, Medvedev, V. Kalyanov and others) and in works devoted mainly to later periods of Indian history (G. Kotovsky, M. Kudryavtsev, L. Alayev, A. Kutsenkov). A characteristic feature of Soviet historiography on this problem is an urge to discover the social and economic content of the caste system. To this end Soviet authors make wide use of the achievements of Indian ethnographers, the works of M. N. Shrinisas, I. Karve and other scholars. A number of researchers regard the system of joymans as the foundation of the Indian village's social structure. Basically, material on the caste system in the village structure in India in medieval and modern times is analysed, but a number of Soviet historians are endeavouring to discover the roots of this institution in the ancient period, the 1st millennium B. C. Incidentally, there is widespread opinion of the evolving of the caste system and the appearance of "professional eastes" in the first centuries A. D., on the border of the ancient period and the Middle Ages.

Special attention has been given in a number of works to the soroseconomic content of the problem of monorhabilaty Intonochables are frequently defined as halfelares half-serfs and the caste system in general to dealt with me framework of the none-commic compulson of the durer brodieres, characteristic of pre-capitales societies. A number of rewarders (for example, L. Alarye) employees the factions nature of easter professions and counsder as fundamental in the problem of the evolving of castes, not professional differentiation, but the difference is noval attack determined by a different relation to the means of production, first and forement to land The problem of the evolving of content of the caste system is frequently connected (for crample, by

6. Knowly) with the emergence of a feudal hierarchy. At the same institution in drawn in the fact that in cretain aspects castes copy the bit or claim structure and may be linked with it in the origin. An attempt vecently made by A. Vigasin to show that the just was already a fully four institution at the period when the tradition of the Artheshatra was developed and the castle period when the tradition of the Artheshatra was developed formed from several special as a practically functioning community collection of the period of the period

There is a special question, which invariably attracts Societ rewarders and that is the question of the external relations of ancient Indian culture Translations of all the main Greek and Roman authors who have written show India, have been published in the Soviet Union. There are also special research works on the rehability of information about India, for example, that of the gasthenes. In works on Indo-Greek relations attempts are made not only to throw light on the perception of India by the Greeks, but also the attitude of the Indiana towards the Greeks. The reflection of Buddhist tradition in the works of Greek and Roman writers, particularly those of the period of the late Roman Empire, has been studied in recent years. The ties of the late Grace-Roman world and early Byzantium with India have been analysed in detailing the substantial research work of N. Pigulevskaya, Byzantium on Routes to Itdan, published in 1951. The influence of Indian culture in Asian countries Mongolia, South-East Asia and Indonesia, and the question of relations between India and China in ancient times (according to Chinese sources) are sho traced. Particular attention is being paid to the history of the ancient Indian epics in South-East Asia and Mongolia (P. Grantzer, Y. Osipov). Young Soriel Orientalists (S Kullanda) are conducting research on Sanskrit inscriptions in Indonesia and versions of Indian works in South East Asian languages. Of great interest are the works of M. Dandamayev on Indians in Achaemenid Babylonia (based on an analysis of a large number of cunciform texts). Soviet histonography's position, in principle, is that although the problem of the influence of Indian culture on the surrounding regions is extremely important for under standing the cultures of the countries that surrounded India as well as they relations with India, a correct evaluation of one culture or the other is only possible if it is examined in the context of the given country's life. The very opportunity for foreign cultural influence must be prepared by the internal development of a given country and no matter how important that inflaence may be, it cannot play a decisive part in the cultural development of a people.

A number of important new frends into customs everythere in Soviet historingsphy on ancient loads. The attitude towards anient source has become more paintaking, and it is no accident that in recent years mortand more often special reasonable into source study problems, and the source—have appeared, the first problems, the degree of reliability of the source—have appeared, the district of the source—have appeared in the control of the source and terminology and the more disposed of the source imageage, its system of country and terminology are determined to only on the question and control of the source in the source of the

and clan. Finally, as in other fields of Soviet historical scholarship, there is a growing interest in the history of culture, and here the work of historian-Indologists is in particularly close contact with that of representatives of other

disciplines such as literary criticism, linguistics, philosophy, etc.

An important task of Soviet Indology is the publication of manuscripts, preserved in collections of the Soviet Union. A number of articles on Sanskrit manuscripts from Central Asia have been published in recent years, and an intensive study of unique Buddhist manuscrips from Central Asia is going on. The Nauka publishing house has been producing a special series "Relics of Oriental Writing" for more than twenty years with both original editions of manuscripts and acholarly translations of Oriental literary works Many ancient Indian literary works are also published in addition to the abovementioned series. Over the last quarter of a century enormous work on the translation of the most important relies of Sanskrit literature has been underway in the Soviet Union. A selection of hymns from the Rureda and the Athanoveda in T. Yelizarenkova's translation has been published, as also have separate extracts from the Brahmanas and the Aranyakas, all the basic Upanuhada, Manu Smriti, parts of Naroda Smriti, and the Arthathastra by Kautilya The eight volume Mahabharata, translated by Academician B. Smirnov of the Academy of Sciences of the Turkmen SSR, and published in the 1950s-1960s in Ashkhabad, contains selected fragments of the poem, both philosophical and narrative in content. The first five books of the Mahabharata were published in an Academy translation. Attempts at versification of some of its parts were made and published several times by the Khudozhestvennaya Literatura publishing house. Articles printed in separate volumes of the translation of the Mahabharata throw light on various questions connected with the study of the subject matter of the Indian epic. B. Smirnov's articles in the Ashkhabad edition of the Mahabharata in the main discuss philosophical questions, and particularly emphasise the humanism of ancient Indian thinking In his articles in the academic edition of the Mahabharata V. Kalyanov examines questions of diplomacy and warfare in ancient India Fragments of the Romayana translated in verse and literary renderings of the Mahabharata, Ramayana, Bhagavata Purana and Indian myths have been published in Russian E Tyomkin and V. Erman, in a number of their works, set themselves the task of acquainting wide circles of Soviet readers with the mythology and epos of ancient India. Insofar as the full text of epic poems is not accessible as yet to the readership at large, and classical and contemporary indust culture can be understood only if one knows the mythology and epic images, as well as a wide range of ancient conceptions, the authors have produced a literary rendering of the basic content of two great Indian epics, preserving the specific features of their style and poetics. There have been several translations of the poems and dramas by Kahdasa, and translations of other works of classical Indian drama plays by Shudraka, Bhasa, Vishakhadatta, and fragments from the dramas of Bhavabhuta and Vararuci (translated by V. Vorobyov Desyatovsky, F Grintzer, V. Erman) Various Russian translations (from Sanskrit and Prakrits) of the works of ancient Indian lyric poetry have appeared (the collection Indian Lyric Poetry of the 2nd 10th Centuries, translated by Y Alikhanova and V Vertogradova, Bhartrihari's Shatakatrayam, in the collection Classical Poetry of India, China, Korea, Vietnam, Japan, etc.). Buddhist texts are represented, basically, by the Pali Dhammapada and the Jatakamala by Arya Shura, and also by frager

from the Cotton man William were flight & home Phonegatha, Breyarta He the firster til the elmen of feeling philosophical feets special scores must be made of the perent translation of bandenthis's treater 150 der one bear and it from the fit do by it Somether and it Propose (transfer from Liberton The sel turn continues the tradition of stations lambarite started by 1 Che herharding and his school To gentum extent if even print ere continuete of Fir filling abulars prouter so Il Commbre was a popt of She has batch my and was on the staff of the Institute of Buildhet Culture # the late 17 7 to Expension work on the translation of, and nearth into, effect of land on philosophy as developing ancesalistic as Sourt achillandip to the feld of claves of sandard fiterestum mention about he made of transistant of the Percetantee and of all the liner peles of the socialist tale within a tale pent complete translation of the theme of Stories of Somalers by the House Indulated and Sancked wholes I September has been political 1 this harrows has translated the classical treatise on Indian seathetr's Incore loke by insular withing likhaway a work so not limited to bandaton, if the bribes erecarch and in equipped with valitable commentative These world are a contribution to bowet echolardup and world Indology, Soviet Indologio the not confine themselves to literacy order of Indo-Aryan languages The Iretural has been translated into Russian twice, and the Shilappadurum, Tanti here portry, legends, so well so philosophical texts from Tamil have also been translated and published

The publication of translations of the basic relies of ancient Indian litera ture, on the one hand facilitates the spread in the Sorret I non of knowledge almit Indian culture, and on the other reconnected with the profound recurs work of Somes Sanskert in holars. Thus, numerous publications by T. Yelius, endova on the beds language, on the style of the Rureda, articles deroted to the charms of the Athanareda, etc., are bound up with work on transfer tion of the Samhitas. She has also written some interesting works on the formation of the aspectual temporal system of the verb in the vedic language by using the method of inner reconstruction (The Agrast in the "Rupeda"). the paid special attention to a description of the phonological system of the Runeda, which made possible the drawing of a more precise distinction between the Vedic language and Samkrit. The fruit of many years of recent is her generalising work Vedic Grammer, This numograph contains a synchronous description of the language of the mantres at all levels (from the phonological to the syntactic), which in arranged as a system of formal and, corresponding to the former, semantic oppositions. The book also examines the vocabulary and semantics of Vedic texts. At the present time T. Yelizarenkova is working on a complete translation of the Riggeda with a detailed commentary. Societ scholars have also investigated the structure of the mythological texts of the Right da and certain problems in the study of the Upanuhada (such as the compostion and style of these texts, and the way in which Hindu nites, my thology and social reality are reflected in them). V. Erman's work An Outline Hulory of Vedic Literature gives a detailed survey of its most important relics from the Rigneda to the Uponushads and the Vedangus, Great attention is paid in it to the history of the study of Vedic literature (in Western Europe, India and the USSR). The author highly assesses the works of contemporary Indian scholars (first and foremost those of R. N. Dandekar and V. Raghavan). Important eneral questions on research into Vedic texts are posed in V. Sementov's

work Questions of the Interpretation of Brahmanical Prose (Ritual Symbol im), 1931. The author focusses attention on the question of the functional role of the literature of the Brahmanas, the Aranyakas and the Upanuhads, without understanding which it is impossible to interpret these texts correctly He shows that the Brahmanas are functional commentaries, that is not an explanation of the meaning of the texts, but instructions for their use in ritual The whole of later Vedic literature, including the Upanuhada, should, in his opinion, he interpreted in close connection with sacrificial ritual, V. Semenzov points out the importance of an analysis of gitual symbolism in Brahmana prose from the point of view of studying the laws of development of human thinking. A. Vigasin's articles are devoted to Kautdya's Arthashastra and the Dharmashastras, in the framework of the study of their specific character as historical source material, G. Bongard-Levin has published articles on the ideological foundations of the Arthushastra and its connection with materialism, on the historical value of the anadangs, V. Romanov is working on the Dharmarhastras and his interests are centred on questions of the distinctive features in the thinking and culture of the ancient Indians. Thus, he pays par

ticular attention to the specific perception in Indian texts of "kingdom" the "king's body", analyses the correlation of rites and injunctions in the Dharmashastras, and the problem of the correlation of ritual, myth, literature, etc Soviet Indology pays great attention to the study of the Mahabharata, which is being investigated in the comparative-genetic aspect and in connection with general problems of folklore studies. Scholars analyse the correlation of oral and written eric traditions and consider the Mahabharata to be basically a relic of oral origin. P. Grintzer, Y. Vasilkov and S Neveleva are actively engaged in this research. Grintzer's monograph The Ancient Indian Epic deals with problems connected with the oral origins of the Mahabharata and the Ramay-

and and their typological comparison with other epic relies and folklore genres. In the first part of his monograph, under the heading "Oral and Written Tradition in the Ancient Indian Epic", he introduces evidence from the epic itself of its long oral existence, the conditions of oral performance and the bardie singers. However, the decisive sign of the oral genesis of the Mahabharata and the Ramayana is the saturation of their texts with stereotype phraseology, peculiar to oral works, thanks to which one can apply to them in full . measure the theory of the epic formulas based on material from Homeric and Serbo-Croatian epica.

The role of the oral tradition in the formation of the ancient Indian epic enabled the author to interpret the repetitions and inconsistencies in the text, the specific features of composition, and the correlation of various wordings. Comparison with other oral sources of epic poetry shows that stylistic and plot repetitions (including repetitions of the so-called themes), contradictions in meaning, and inserted episodes are a basic feature of oral epic poetry Oral transmission of the Mahabharata and the Ramayana led also to the conclusion that there was not, and in principle could not be, a canonical text, they came down to us in several recensions and numerous differing manuscripts, P. Grintzer shows that it is textual dynamics and not statics that is typical of the oral tradition, and that various versions of the Mahabharata and the Ramayana existed not only in the later but also in the very earliest stages of their composi-

tion. According to the author, reconstruction of the original Sanskrit epic is impossible, as are attempts to find in its composition alien interpolations.

Nevertheless, since the process of the forming of the Mahabharata and the Ramayana was unusually long-drawn-out (approximately from the 4th cmtury B. C. to the 3rd century A. D.), one may speak of their numerous layers, of the reinterpretation in them of the epic matter belonging to the "heroic age" in the spirit of the ideological and aesthetic conceptions of the latest period, a reinterpretation that had become fixed by written texts of the poems.

The presence of a common compositional scheme, revealed by the author, assumes a closeness of subject-matter and of certain central motifs of the Sanskrit epic with epics of other peoples. This closeness cannot be explained by the theory of adoption and it can only be studied on the bass of the comparative-typological method. Along with this, within the framework of general typology, the content and problems of separate epic poems are quite diverse, being determined by the particular cultural and historical environment in which the given epic was created and developed. Insofar as the final stage is the formation of the Mahabharata and the Ramayana relates to the first centuries A. D., both epics directly reflect the atmosphere of India's cultural life at that period. However, the paths of transformation of the heroic and epic material in the two are different. In the Mahabharata the heroic narrative, a result of the conservativism of oral tradition, preserved its subject and content unchanged, but they were interpreted in a new way, from the ethical point of view, coming under the influence of the conceptions of spreading Hindright. conceptions that found precise embodiment in the Bhagaradgita The wellknown Indian scholar R. K. Sharma, working independently of Grintzer, came to the same conclusion about the oral origin of the epic and made a detailed

analysis of the formula system of the Mahabharata.

In a number of articles by Y. Vasilkov, the problems of the oral origin of the Mahabharata are discussed, and a number of its subjects (including the basic one) are explained in the light of ethnographic material in his works he posed the important question of the influence of ritual and mytholographic "models" on the formation of the subject matter of the epic narrative ile examined in detail the hypothesis of the "fixation" in the Indian epic of the archaic system of ritual that presupposed a cyclical ritual interchange within the framework of a dual or polycentric, tribal organisation, and comborsted Il with data from the Mahabharata and ethnographic material. Such at approach enabled the author to give an explanation of many subjects and details of the narrative, which scholars had often looked upon as non-systemic inst tions, uncharacteristic of the general structure of the epic. The theory of the oral origin of the ancient Indian epic is very important not only for the soluton of general tasks in the comparative attudy of the hterature of different peoples but also for the correct formulation of questions on the testology of the epse. The works of S Neveleva are based on the same principles. Proceeding from material of the third book of the Mahabharata she gave a description of the pantheon reflected in the epic in the Nythology of the Ancient Indian to (Pastheon), 1975, and in a special monograph analyzed the representational means of the Indian epir (Problems of the Einstees of the Ancient Indian ! pr. Epithet and Simile, 1979) The latter work contains comparative material which allows both the typological conformation between the Mahabharda and the spars of other peoples to be explained, and the originality of its period to be continued Servet rewarders into the Mahabharata are of interest, in perticular in connection with discussions on the historicity and chronology of events reflected in the epic, problems which were widely discussed by Indian

scholars in recent years.

An article by V. Erman "The Theory of Drama in Ancient Indian Classical Literature" in the volume Drama and Theatre India, his monograph on Kalidasa, and a book by P. Grintzer on Bhasa, were devoted to research on Indian drama. Erman, on the basis of a careful study of sources, points out the high level of dramatic theory in ancient India, reveals the sources of the Indian theatre and shows its origin to be quite independent of Greek theatre. Stormy debate goes on among scholars, including Indian scholars, on the question of whether Bhasa is really the author of the plays which tradition ascribes to him (the so-called Trivandrum plays). Nor are Indologists unanimous in dating the works of this remarkable dramatist. P. Geintzer examines these problems in detail in his book. Being an authority on classical literature as well he also tourhes on princial questions of the typological development of ancient Indian and Greek drama. He approaches Bhasa's works taking into account the whole history of the development of ancient Indian drama, tracing its sources, starting from the age of Vedic literature. Grantzer, analysing in detail the arguments of both defenders and opponents of Bhasa's authorship, himself inclines to the Position of the former (first and foremost of Ganapati Shastri) He has an excellent knowledge of contemporary Indological scientific literature on this question and is conducting an interesting, scholarly debate on complicated problems of literary criticism and textology Translations of two of Bhasa's dramas, Scopnerescredatto and Protimenatoks, are appended to the book Classical Indian aesthetics and theory of literature are examined in works of Y. Alikhanova and E. Tsomkin, V. Ivanov, T. Velirarenkova and V. Toporov The study of ancient Indian literary theory is conducted on the basis of a care for analysis of original Sanskrit texts, taking into account Indian cultural traditions and the historical and cultural development of the country, but tofother with this it is carried on against the background of the general processes characteristic of other ancient literatures of the world (first and foremost Greek and Roman). This interest in themes of Indian poetics continues, to a certain extent, the tradition of old Bussian Indology, represented by the works of Sheherbatekny and some of his students (It Larin). In his research Bhamaha's Philosophical Vews and the Date of the Treats- "Karvalantura". Tyomkin analyses the fifth chapter of the Asryalankars, which he connders to be an original study devoted to the companion of two types of prohouncements, a holar's and artistic (shartre and keeps) and an elucidation of the general and the particular in their essence and structure. This approach differs from that generally accepted in Indology, according to which the fifth thapter of Bhamaira's treatme as considered to be a description of kerical errors, which may occur in the works of puris, and a recommendation and warning scained such errors. Tyomkin considers [hamaha's views to be thee to the Philosophy of the Fasheshika and that the Asymianisms can be dated to the time of Vasubandhu and Dignaga (c. 5th centure A.D.). Il Grantzer has studied shown Indian "tale within a tale" prose. The specific character and sources of the prore are examined as also is the question of the reflection of India's social relations in relux of this type I Servleyakon is the author of a number of works on the history of ancient Indian literature. The head Statches of Ascent Indus Literature (19:1) gives an account of the most important ple

nomena in the history of Indian literature from the time of the Vedas ich down to such medieval writers as Kahemendra and Somadeva, It is most in portant that the author not only deals with the work of separate authors and dramatists, but also notes characteristic features of the literary-historical process. Serehryakov considers the 11th-12th centuries to be the upper boundary of ancient Indian literature, and he examines not only works in Sanskrit bo in Prakrits too. An undoubted merit of Screbryakov's work is that he links the development of literature with the general course of development of ancient Indian society. In his monograph The Literary Process in India he investigates the important problem of the personal element in ancient indian literature and deals with this question in the context of the social development and the environment in which the poets, writers and dramatists of ancient Inda were living and creating their works, Particular attention in paid to en analysis of Bana's Harshquarita, and the works of Dandin and Bhartnhari To the latter he devoted a special book. Serebryakov, who is well acquainted with contraporary works on Indian laterature, rightly stresses the exceptional rightly and of the works of Indian scholars, particularly those of D. D. Kosambi in the study of Bhartrihari's literary heritage.

From among Soviet works on Indian languages the following general linguatic works should be mentioned: V. Ivanov and V. Toporov, Sankat; T. Ithzarenkova and V. Toporov, The Pali Language; V. Vertogradova, Prabrita, 1978, M. S. Andronov, Dravidian Languages, 1965. Some of these works have been published in both Russian and English, A valuable grammatical study of Sanskrit written by A. Zaliznyak is to be found in the first Sanskrit Russian dictionary compiled by V. A. Kochergina (approximately 28,000 word) Kochergina also wrote A Beginner's Course in Sonskrit, 1936, an elementary textbook. More fundamental study of Sanskrit in the universities is usually based on G. Bühler's textbook. Soviet Indologist linguists pay special attention to phonology. One should, in particular, mention Vertogradova's monograph Structural T) pology of Middle Indian Phonological Systems, 1967, and T. Yell tarenkava Intestigation into the Dachronic Phonology of Indo-Arrel languages, 1974 (including material from modern Indo-Aryan languages) Problems of Sansket studies are dealt with in different monographs (e. f. Yelizarenkova, The Agrant in the "Rigorda", E. Aleksidan, Modal Partulet M

Sanskett, Thelisi, 1973) and in numerous articles. The achievements of science in ancient India are analysed in works by A. Volodarsky (monograph on Aryabhatta, 1977, and others), and other who are. Translations of Sanskrit scientific works (by O. Yolkova and others) provide a sound have for research on the history of science. Study of the se rentific achievements of the ancient Indiana is carried on by Soviet schild in the context of the historical and cultural development of the country. This Any alkasta as attubed not only from the point of view of his mathematical and astronome at theorem, but also taking into account his general position as a scholar and philosopher, and his philosophical views are expounded with an approach made at possible to show that some of Aryahhatta's idea were the to the Lokey at a directine and opposed orthodox views, which led by sharp criticism of his works in Brahmanical tradition. This viewpoint of work a holars received support from Indian scholars during the International Los ference (Delha, 1977) deducated to the 1500th anniversary of Aryabhatta)

When studying Indian philosophy, Soviet scholars initially concentrated attention on problems of the history of materialist trends. Soviet historians of philosophy in their works in the 1930s-1950s focussed their efforts on the study of the history of ancient Indian materialism (Lokavata, Caruaka). To a certain extent this direction could find support in the work of Shcherbatskoy On the History of Materialism in India. Works by the prominent Indian scholar D. Chattopadhyaya, Loksynta Durshana, The History of Indian Materialism, 1961, A Hutory of Indian Philosophy, 1966, and Indian Atheum, 1973, were all published in the USSR. Works by Soviet Indologists in this field also appeared, for example, N. Amkeyev's book On Materialist Traditions in Indian Philosophy (Ancient and Early Medieval Periods), 1965, in which attempts were made to show materialist and atheistic tendencies in the philosophy of early Sankhya (cf. Gosteyeva, The Philosophy of the Vauheshika). During recent years some Soviet Indologists have been writing on materialism in ancient India, basing their studies on original Sanskrit texts (not only philosophical and literary but also scientific). Noting the great importance of works by Indian scholars in the study of the history of materialism, in particular, the works of the well-known Indian philosopher Debiprasad Chattopadhyaya, Soviet Indologists, nevertheless, disagreed with some of his conclusions. But in general the publication in the USSR of Debiprasad Chattopadhyaya's books aroused great interest in scholarly circles and among the wide readership of the country. They were highly appraised by Soviet Indologuts, while the Institute of Philosophy of the USSR Academy of Sciences conferred upon Professor Debipraced Chattopadhyaya the honorary degree of Doctor of Philosophy.

Ancient Indian philosophy in general and philosophical teachings of the different orthodox and non-orthodox dershanes have been arousing a growing interest among Soviet Indologists in recent years. Some trends in Indian philosophy are examined on a broad comparative base in the works of V. Toporov. A number of works by L. Myall are devoted to the problem of Buddhist psychology according to Pramaparamita texts, M. Bryansky analyses the philosophy of Vasubandhu, and V. Shokhin has prepared a research work on the history of the emergence of the Sankhya school. On the basis of a thorough analysis of a large number of sources (in Sanskrit and Pali, of philosophical texts and the epic, etc.), V. Shokhin traced the roots of the Sankhya as a philosophical trend, and revealed its links with Buddhism and other philosophical schools. This strictly textological approach enabled the stages in the evolution of the Sunkhyn school to be examined more deeply and reliably. In recent years special attention has been paid to other dorshanas including the l'aitheshika and the Vedanta. In a series of articles V. Lysenko analyses the essence of atomism of the Vaisheshikas, shows the importance of this conception in the history of Indian and world philosophy and also deals with the polemic of Shankara with philosophers of this school. N Isaveya devoted her works to Shankara's polemic with the Lokayatikus and the Jainas These researches, based on a textological analysis of original Sanskrit texts, convincingly showed what sharp ideological disputes accompanied the emergence and the development of the basic philosophical schools in India A strictly historical approach to Indian philosophy, thoroughness in the analysis of texts, examination of the history of philosophy in the context of the struggle of schools and traditions of ancient trachers, the study of philosophical ideas in the light of social conditions and the historical environment, the ma of Indian philosophy in typological comparison with Gracco-Roman ph sophical ideas, special attention to problems of text functioning are all that teristic of the contemporary works of Soviet scholars.

Soviet Indologists are also paying much attention to the study of mo India's religions. The most important works are devoted to the Vedic religions. which is being examined in the broad context of Indo-European rest These are primarily the works by V. Toporov, V. Ivanov and T. Yelizarente devoted to separate cults, beliefs and rituals. A number of individual near on Buddhism have been carried out by O. Volkova, V. Rudoy, L. Mall a other scholars. An important reference aid on ancient Indian religion and my ology is the Encyclopaedia Myths of the Peoples of the Borid, which been published recently.

N. Guseva's monograph Hunduism (1977) deals with the history of the gin and the cult practices of Hinduism. The author tries to determine the reof Hinduism, throws light on the question of objects of worship in Husban

and tells of Hindu reremonies.

When studying Hinduism, Soviet scholars endeavour to show the complete and syncretism of this system, the long process of its formation, the interior tion of various cults and beliefs, and the influence of llundu norms on here ture, the epic and art. Another book by this author, which trests of limits (Janum, 1968), has been published in India in an Engluh translation

Works on the history of ancient India art are confined mainly to the eral works by S. Tulavev (tet of India, 1968), A. Korotikaya, J. Salawa. () Prokofyev and other art critics. The chapter on the art of ancient lodd written by V Vertogradova for the book Ancient Indian Culture is of special interest it present this author is engaged in research into the "Ciraum's from the I subnucharmottara Purana. Much more extensive work is point in the study of monuments of art of ancient Central Asia majority with India (1 special chapter of the present book is devoted to the que toon 1

Problem as the cultural legacy of ancient India The important Problem. problem is determined not merely by the significance of secret bods? trontribution to world civilisation, but also by the vitality of ancient trafhone in montern finhs flaving undergone certain change, many major, and t.in. aleas and conceptions from the distant past became an organic his ed contemporary links on life, and play various but important roles in the development of contemporary Indian culture Soviet Indiangue are arrived to reveal of the temporary Indian culture Soviet Indiangue are truly to several the humanistic and democratic tendencies in this general kers' and a. and to show their progressive character and the paths of their british

the the whole come may move that over press years the highlight here a time one may mert that over pront years write inter-like was a considerable success in the study of ancient linked religions of The analysis commences of their research, its broad scale, the apple that their methods are morturale of morning historical property, sto broad scale, the apply storical of morning historical property, storic objectivity as the print out of morning the morning of the contract o and a second of a sentify historical research, size to objectivity in the server of the object matter are the characteristic features of contemporary Court Land to marger to enter our the characteristic features of contemporaries for starting finds, the attained of moses whides here it En propies of the State ing India, the attitude of senset where re-

I to make able where remember in the different fields of culture whence and the

arts, and in their own works they see the fulfilment of the noble task of bringing the peoples of the USSR and Indua closer together, and of strengthening the traditional friendship between the two countries.





## Chapter VI. Ancient Indian Civilisatio In the Light of New Archaeological Excavations in Soviet Central Asia

Currently new light is being thrown on many probin the history and culture of arrival lade that is interested archaeological excavations which Soviet see are conducting in different areas of Soviet Court Air.

Many important discoveries have been male in So Central Asian republics in recent years, previously achie cultures have been revealed and the site of a large reof ancient towns and settlements excavated. As a reit has been possible to read mew and aid new pared to history of Central Asia. Archaeology belied to establish existence in Central Asia, in the remote part, of a veloped society, and original local enhance, closely comed with the cultures of regions both far and sear, leds logical material obtained by Soviet scientists is (es Ana is of special importance for the study of series! ilisations on the Indian sub-continent. Bearing is at the exceptional importance of Central Asia material Indology, the Indian archaeologist S. P. Gupin dented special work to a comparative study of matrices from t ancient cultures of Central Ana and India (Archaeder)
Soruet Central Asia and the Indian Borderlands, Vol. 1 Delhi, 1979).

Grpta's book is dedicated to the friendship selection of Indian and Soviet scientists. Indian selection particularly interested in the work being carried at the work being carried to fine the selection of the property of the selection of the se

Since hours antiquity close historical and calterd retarts have joined India and Central Asia, these two foost two centres of the culture of the East.

Arthurospical find show that as early as the hands the periodi there was a definite tyrological elements in the period there was a definite tyrological elements as the latest and the periodical elements are the culture of Colleges and the periodical states and the result of Professor Ramov is repetitions in the mentaresists of Professor Ramov is repetitions in the mentaresist of Professor Ramov is repetitions in the mentaresist of Professor Ramov is repetitions in the mentaresists of the periodical elements of the colleges of the professor Ramov is repetitive. It can be also that the periodical elements of the periodical and the periodical elements of the periodical elements of landar anthrodopists with the results of field work are useful. In India V. Ranov studied the collections of stone tools, and Indian scholars, when they were in Central Asia, studied the collections of Soviet

archaeologists.

In the Neolubic period many territories of Central Asia and Northern fluid were part of an extensive region of the spread of early farming cultures that were close to one another, with similar processes of social and commit evelopment underway, processes which the du to the emergence of what cinhastions. Comparative study of the Neolithic cultures of Central Asia and India makes it possible to discover the roots of the emergence of spicultural circlastions of Southern Central Asia and Northern India, and myticolar, to trace the stages of the maturing of poel largapam and llargapam retiments. It is significant, as recent research has shown, that the early learning cultures of Afghanistan, Iran, Central Asia and Northern India.

comprised a reat zone of development of psychogically similar collumes.
At a result of new extrastions by Soriet anchaeologists in Altyndepe (type), in Southern Taukmenia (not far from the city of Ashkhabad), the statence of contacts between clies of the Indox Villey and Borner Age retinements in Southern Taukmenia was retablished These contacts date back to the period of the Boordning of the Barapana civilassion (the end of the 3rd-she beginning of the 2nd millennium B.C.). Some objects have perilled in the Harapana culture—those of metal and vivory, broken fairnee beads, and ceramics. Note should be made of articles brought from the Index of the Arabada of the State of

objects that carry clear traces of Harappan influence.

Three small mory sticks, quadrangular in section, with circles on three sides and an ornamental draign on the fourth, were found in one of the hoards of the settlement. These dice used to be made in cities of the Harappan civilies. tion. (Smiler small sticks have been found during excavations in Mohenjo-Daro and Harappa.) Professor Masson, who was in charge of the excavations, assumes that these small sticks were also used for divination, and that they occurred in Southern Turkmenia apparently owing to trade. It is possible that a Central Asian merchant was either himself in the cities of the Indus Valley, where he arned the came played with dice and mastered the art of divination or that he bought them from a visiting merchant. Among the articles made in Southern Turkmenia, but influenced by Harappan traditions, the one that immediately attracts attention a silver seal in the form of a three-headed creature Threeheaded animals are also to be found on Harappan seals. One of the seals from Mohenjo-Daro depicts a three-headed creature which, like the South Turkmenian seal, has two goat heads and one of an surochs. Probably the very notion of three-headed creatures, as has been revealed, existed among the population of Southern Turkmenia of the Bronze Age, and an itself the result of the influence of Harappan traditions but with the natural replacement of foreign animals by representations of those found locally Potters from South Turkmemun artifements also strongly resembles that from Indus Valley sites. Meet Apical is pottery on a base, which is found in abundance in the upper layers of blokenjo-Daro and Harappa, and teramic stands, distributed over many setthements of the Harappan civilisation. Farticular mention should be made of the terracotta figurines from Southern Turkmenia, which are sender to those made by city dwellers of the Harappan towns. The study of three figuraces is of definite interest for examining religious beliefs among the population of

Southern Turkmenia in the Bronze Age. These figurines, reflecting the more cult of the mother goddess, are evidently representations of "Landy proit were, known to have spread among the Sumerians and ancient braues I's finds of these figurines, on which various symbols are clearly distinguished. raised the question of the possible appearance of a pictographic within Sails symbols were also found on pottery, and were made before being I'v presence of symbols on vessels is a well-known phenomenon, but the discour of symbols on figurines is a very interesting occurrence. The symbols of figurines are most diverse, consisting of all kinds of crosses, symbols of the eight-pointed star, symbols reminiscent of a representation of a tree, etc. Ibe are, obviously, magical and cult symbols, connected with the cult character of the figurines. Possibly, separate symbols represented specific deities is at ward appearance these symbols are closer to Sumerian pictographs that to Harappan seals, nevertheless, on the whole, it is as yet not a picturally writing. One may assume that in Central Asian acciety too during the mater Bronze Age, the process of creating a writing was underway.

The discovery in Altyn-tepe of a proto-Indian (Harappan) and with his symbols is of exceptional interest. Professor Mason draws attracts to the fact that the inscription does not contain an animal figure, but only a pretographic text and this, in his opinion, enables one to saume that were inhalitant or other of Altyn-tepe was able to read this "text", Proceeding from this, V. Masson expresses the interesting idea that it would be possible in such the ancient population of Southern Central Asia to the Dravidian-speaked

group (proto-Dravidiana).

If this hypothesis turns out to be correct, it opens new prospects for the solution of many problems connected with the early ethnic history of the po

1.0

٩

۹

١,

'n

٠,

ples of Central taia, India and the adjoining regions.

It is not only the scientifically established fact of cultural ties between links and Central Assa, and the discovery of a typical proto Indian and Urn tope that determine the interest of Soviet scholars in the problem of the Harappan writing and culture. This subject is of exceptionally great at Partines for the solution of many common problems of the ancient hater

and culture of India and the adjoining regions.

to a well known, during the intensive excavations of the settlements and wire of the Harappan confination, which have been going on for more that filts years now a wealth of archaeological material has been unswed, enabled mony Latures of an west inchan civilisation to be revealed However while the Has upon me riptions relaised their secret, it was anjumable to make a man programment almost the character of Harappan acceety, and the theorem on the sending of the entrury, the ethnogenesse of the population, exigens beight and so on appeared extermely one orded and hypothetical

I was not water mely one miled and hypothetical the discount known to achides long before the discount for of the industrial start become known to achiders long before me we were the industrial start to early as 1853, Alexander tunnechant the morning oil monuments in Harappa, found a wal male of blok at our with semilado on it a hall and two mill store, and also a majorithm respond East down to the leginning of the 20th century finds of so on any d at management and periate redirections it was only systematical and one of me west extens in the finding buffey, begins in the 1931 between than are her deplets I: \( \times \) and it is the larger before in the 1 colors and bl. Acapt and b Mr and tractioned as milampions decades by practific aspektions led be

J. Marshall, N. Majumdar, E. Mackay, M. Vats, M. Wheeler and others, that placed a whole series of inscriptions at the disposal of echolars. The inscriptions that were found were very brief, from four to eight or ten signs. the majority of them done on steatite seals, some were inscribed on thin steatite or copper plates, others on pottery and bronze objects. Today scholars have at their disposal quite a large number of proto-Indian inscriptions more than 5,000 have been found (more than 1,500 different texts). There would seem to be a sufficiently sound basis for deciphering them; however, bilingual inscriptions have so far not been found in cities of the Harappan civilisation, the majority of texts are short and of the same type, which also greatly narrows the possibility of deciphering.

Attempts to read the Harappan inscriptions were made as far back as the 1850s. The "mysterious signs" agitated the minds of many scholars, but no successful solutions whatsoever were proposed at that tune, and it was only at the end of the 1920s-the beginning of the 1930s that John Marshall and his colleagues succeeded in making a number of valuable conclusions about the script and language of the Indus Valley population. In particular, having gathered together a complete list of symbols on proto-Indian seals (altogether there turned out to be about 400, in the opinion of some specialists they can be reduced to 250 or even 150) and having calculated the frequency of their distribution in the inscriptions, scholars came to the conclusion that this wating belongs to the "mixed" or hieroglyphical type, that is includes ideograms side by side with av liable-forming signs. At that period the important idea was expressed of the independence of the Harappan script from any other system of writing whatsoever in spite of the external similarity of some of its symbols with Cretan and early Sumerian.

Unsuccessful attempts at deciphering brought about a notable decrease of interest in the Harappan writing and the proto-Indian civilisation in general. However, Soviet scholars, realising the importance of solving a number of problems connected with proto-Indian culture, embarked, in 1964, on an extensive programme of study of the Harappan civilisation and its writing and

language.

The task of making a comprehensive study of the Harappan culture was to considerable extent eased by the fact that in the USSR Academy of Sciences there already existed an organisational body for carrying out extensive research of this kind, and that was the Commission on the Deciphering of Historical Systems of Writing, attached to the Semiotics Section of the Academic Council on the complex problem "Cybernetics". The status of the council and its eminent scientific authority enabled it, at various stages of the work, in involve specialists from the most diverse areas of scholarship, both from Institutes of the USSR Academy of Sciences (Ethnography, Oriental Studies, Scientific and Technical Information), and from other scientific and higher education establishments. The creative co-operation of acholars engaged in various professions on the programme worked out by the Academic Council of the USSR Academy of Sciences and its commission created a sound base for studying such a complex problem as the deciphering of proto-Indian writing The work was headed by Professor Y. Knorozov, who not long before had made a truly

<sup>\*</sup> Initially the group included Y.V. Anorozov, B.Y. Volchok, 5 % Gorov, at persent

Southern Turkmenia in the Bronze Age. These figurines, relietted to men cult of the mother-goddess, are evidently representations of "to be parts Il were, known to have spread among the Summing and areast brown finds of these figurines, on which various symbols are cleary determined raised the question of the possible appearance of a pictographs arters with symbols were also found on pottery, and were made before but " persence of symbols on vessels is a well known phenomenon, but the larmer of symbols on figurines is a very interesting occurrence. The make a fe figurines are most diverse, consisting of all kinds of enuse make a eight pointed star, symbols reminiscent of a repersonation of a tree str. are, obviously, marical and cult symbols, connected with the cult character

the figurines. Possibly, separate symbols represented specific detect in me

ward appearance these symbols are closer to Sumeran pa hypothe has b Harappan seals, nevertheless, on the whole, it is so yet not a panyrabs writing One may assume that in Central Asian assists for dining the nave Perman Lee, the process of creating a writing was underwar The charactery in Alten tepe of a proto-Indian (Harappan) and with the excelled as of exceptional interest, Professor Mason them stokes to the fact that the inscription does not contain an animal figure, but whit part white best, and this, in his opinion, enables one hi seems that are mhartent or other of Alten tepe was able to real this "lest". Powering and thin, I Manney expresses the interesting idea that it would be pushlis in man the mi west population of Southern Central Loss to the Premius good of

If this hapuithness beens that to be correct, if opens new properts to be whether of many problems connected with the early other hater of the per pion of Contral tota, Inche and the adjoining regions. a net only the months ally established fact of cultural tee below hank a most foreign bean and the ellergrey of a typical period being better bet a trope that determine the illustrate of a typical pentitudes

printe (, and = [ bareframe).

the field pass writing and culture. This milece to of streptund's profit will write a the and stem of many common problems of the second best and wrome of he he said the afficiencing or gione to a red house bresse the selection occuration of the reflected of when it the standard the principle occarations of the principle of the principle of the standard of the standa t me wow a would oil an have begin of material has been arrant a could be men. Don't in parame from the figure of the first of the first of the form of the first from the sea morning to make produce & these serges of man unquincible to make a morning to be served to the product of the make a morning to the serves of the serves and the serves of it is never shows I a historize of florid post microsy und the themselves in with a Rie selver the releaserance of the providence expense both

were on so so to to so a concrete to the soil of and to pe the total train an area and torrown his one to sell day being her had been the for and if the product was to record the early for all deep hing to have the good of the product of the second to the seco ways me are a decreases in Hotoryo from a sed was of tot the comment of the state of the The state of the s to the two it the entry ment jet upte - marte mas \$5 mas mate and \$7 to be the

on so to so to be before easier to goe so the I'm men are as an arrangement the part for manufally assertioned by the J. Marshall, N. Majundaz, E. Mackay, M. Van, M. Wheeler and others, that placed a whole series of incerpitions at the disposal of scholars. The incerpitions that were found were very baref, from four to eight or ten ages the majorst of them done on a steatile scale, some were inscribed on this steatile or copper plates, others on pottery and bronze objects. Today scholars have at their drousal quite a large number of proto-Indam suscriptions more than 5,000 here been found (more than 1,500 different texts). There would seem to be a selficiently sound hasis for deciphering them, however, binguist inscriptions of texts are short as of the same type, which also peculiar minimum of texts of the same type, which also peculiy narrows the constitution of texts are short as of the same type, which also peculiy narrows the constitution of the same type.

Attempts to read the Harappan inscriptions were made as far back as the 1850s. The "mysterious ignis" against the mends of may actions, but no successful solutions whateover were proposed at that time, and it was only at the red of the 1920s, the beginning of the 1930s that John Warnball and his tolkrappen succeeded in making a number of valuable conclusions about the stript and language of the 1930s Valley propulstion in particular having pathered together a complete list of symbols on proto-Indians reals (altogether their turned out to be about 400), in the opinion of some specialists they can be reduced to 250 or even 150) and having calculated the frequency of their admittables in the interplotion, wholase came to the conclusion that this admittables to the interplotion, wholase came to the conclusion that this prime also one to the "mater" or having that that period the important life as expressed of the phalabelonium of the Harappen script from any other 9 stem of writing whitenever in spote of the external sensitions of some of its 7 mbols with Critary and each Summers.

Touccessil attempts at decembering brought about a notable decrease of intrest in the Harspean writing and the period-indual cultination in general llowers, Soviet scholars, realisently the operations of solving a number of roblems connected with proto-indual culture, embarked, in 1965 in an extension processing of study of the Harspean critication and its sertions as

language. The that of making a comprehensive study of the Harappan culture use to a considerable extent exact by the fact that is the 15 st. It Academy of scenes to a considerable extent exact by the fact that is the 15 st. It Academy of scenes of this had, and that was the Common theory for express research of this had, and that was the Common to the Interpolating of Harace and those of Sentral actions. "The three states are the contraction of the Academy of the Aca

<sup>\*</sup>Include the group behinded \$ \$ Kimmon R\$ Subdud 55 "

sensational deciphering of the Mayan writing.

An analysis undertaken by Soviet scholars of the previous attempts a deciphering showed that the same methodological errors were horal of

them all, and this predetermined their failure: - the inscriptions were studied without taking into account the combinate

ry characteristic of separate symbols, which did not allow the type of white

to be determined and the structure of the language explained; - there was no systems approach to the textual material: deciplers; of texts was based not on general definitions of the formal structure of the text, but on subjective interpretations of specific symbols, groups of symbol and inscriptions.

- the identification of separate symbols was not based on a strictly simb fic approach to the selection of admissible analogies, which led to the company

son of completely incomparable data;

- hypotheses advanced about the language of the inscriptions were ad based on the strict methods of comparative-historical linguistics.

In accordance with the programme of research it was essential first and foremost to determine the direction of writing (from right to left or from in to right), to establish its type (alphabetical, syllabic, hieroglyphical ste ) determine the morphological structure of the language of proto-ladar rub on the basis of a formal typological comparison with other language and finally, to ascertain, before deciphering, as far as this was possible, the contril of the inscriptions.

The problem of the direction of writing was solved on the basis of a tareful study of the palseographic features of the inscriptions, and was established being from right to left (and on seals, accordingly, from left to right) significant that the well-known Indian archaeologist and historian B. and arrived in this important conclusion almost simultaneously with the South scholars.

The new programme, naturally, required new methods of analysing terms particular, the use of computer techniques. By the start of the work of ciphering proto-Indian writing, a group of Soviet scholars-mathematiciant linguists, had already spent a number of years working out a methodok for atudying the positional statistical regularities of various texts, include those not as yet deciphered. Therefore Knorozov and his colleagues, sohing the question of the type of proto-Indian writing and the structure of the langue of the inscriptions, were already able to have their work not on isolated one re al observations, but on combinatory-statistical data of the whole most texts. It became possible, on a strictly formal basis, to "break up" the will into "blocks" - stable combinations of symbols, which are frequently repeat

miany texts and are, presumably, meaningful elements of the inscription. side burly of texts was translated into a numerical transcription and the continuous test (some 12 thousand units) was "offered" to the to or as a programme. The blocks ("real polygrams") were separated from he \*

١.,

١, 1

. ٠, 4

letter publications one 3 % Knorouse, M.F. Albedh. B.Y. Volchuk, Principlet M. Epiert on The Incompletion of the Proto-linear Fatte, Name Published 1 mg.

Ale combinations of symbols ("chance polygrams") were separated from Y Ranconer, 28 F. Albridd and B. Y. Volchok work on the deciphorag of texts, but

rere singled out in accordance with the absolute and comparative frequency if usage. In order to test the reliability of the answers received an ancient gyptian text of the same size was "offered" to the computer in similar fachon Parallel processing of texts confirmed that the description of proto ndian writing as hieroglyphical was absolutely justified an both cases the tachine produced similar indicators of the distribution of symbols and

olygrams according to the frequency of occurrence.

If was proposed to consider the most frequently occurring symbols ("Vari bles") as indicators of grammatical indices (the results of the machine's promaing of the ancient Egyptian text were similar). In doing this the frequency if use of the "variable" symbols was taken into account, as also was their losition in the context of the inscription or the block, as well as the types of combinations of the "variables" (microparadigms of the texts) These tery reassuring results made it possible, although conventionally, to speak of such grammatical features of the language of proto-Indian texts as the presence n it of suffixes, but not prefixes, the prepositioning of the attribute to the letermined word, and the absence of grammatical agreement between the titnbute and the word being determined, etc.

The next step was quite logical: it was to compare these data with the descriptions of the languages, the existence of which in the Indus Valley in the 3rd 2nd millennia B.C. was theoretically admissible in the general conceptions of the historical and cultural development of the region. These languages tould be Indo-European languages-Sanskrit and Hittite; non-Indo-European inguages of the ancient Western Asia-Sumerian and Elamite, non-Indoburpean languages of India-Drandian languages, dislects of the Munila group, Buruhtaki (one of the languages of North-Western India, it has not been fully established as yet where to it belongs genetically).

The whole collection of formal indications, typical of the sirutine of proto-indian texts, turned out to correspond to the language system of the Dravidian languages alone. Some scholars, proceeding from linguistic flats, had earlier also suggested a Dravidian basis for Harappan culture and language, had now this conclusion came not from a prior connecrations of a grantal client ter, but from a strict system of proofs which excluded chance for time the material of proto-Indian texts now had to be compared in detail with the dela

on Dravidian languages

Soviet scholars are of the opinion that none of the living Bravillan lan pages can be chosen as a standard the latest data from comparative historical bandian studies and the results of a glotto-chronodogical investigation of Dravidian languages show that modern Dravidian languages were furned quite late (approximately from the 4th-2nd centuries H.C. to the 10th-11th centures AD) As scholars have established, this long present was presented by through of the common proto-Drawidian language anto asparate prospect distales la which by at the base of the three groups of Dravidian languages oxisting today the or at the base of the three growthern. According to glother being today to bothern, Central and Southern. According to glother being today and division into these groups of dislects went on they the secretar of warral and rania, from the end of the 4th millennium life to the middle of the let milennium B.C. Consequently, at the time of the Marappon epolication. tisted in the Indus Valley either a still underlied product ferridan language one of its first "descendants" Scholars were feed with the took of make Phonological and grammatical reconstruction of it is assessing language.

academic collective led by Professor Knomzov is also working on its soltion

Soviet peholars have published special collections of articles, devoted to the results of work on the deciphering of proto-indian texts, as well as another of articles in foreign scientific publications—their works have been published a India, the US \ and Holland, and were highly assessed by Indian scholars.

A major achievement of Soviet acholars was the establishment of secra atructural semantic types of proto-Indian inscriptions. Sacrificial and festral inscriptions were singled out. Due to the complex approach to the mestiation of proto-linkan writing it became possible to understand many features of the spiritual culture and social structure of flarappan society. The texts were worked on, taking into account all available data from archaeology, compart ive mythology and ancient Indian literature, and therefore each representation on seals, each symbol, had to speak not only by itself but as melement is the cultural mythological system that was being ecconstructed.

Research into proto-Indian writing enabled Soviet scholars to reveal certain features of the religious-mythological concepts of the inhabitants of Harrest settlements, first and forement various kinds of cult objects (anthropomorph). comorphic, sacred trees, "deified vessels"), but the most important was to establish the general character of proto-Indian coarnogonic concepts and the

calendar avatem. Soviet scholars came to the conclusion that the inhabitants of Hampel settlements divided the year into three large and six small seasons. The symbol of the small seasons were representations of animals, the aurochs (the unicon it was also the symbol of the year), goat, tiger, shorthorned surochs and it bull. The zoomorphic symbols also, apparently, denoted the large seasons in season of overflowing of rivers was "transmitted" by a representation of the crocodile; the year began with the season of the surochs; the reba and the scorpion symbolised the vernal and autumnal equinoxes. The sixty que que (the cycle of Jupiter), which was followed in ancient India also in a later per od, obviously arose in the Harappan era. The "proto-Indians" divided this Col into five twelve-year periods.

Work on the interpretation of proto-Indian texts is substantially address contemporary knowledge of the social relations, religious concepts and est

practices among the inhabitants of Harappan cities.

Soviet scholars showed that in the course of time the types of the intitions were transformed and the techniques were changed. In a later pro-"sacrificial inscriptions" were no longer engraved on steatite plates but an made with the help of dies which were impressed in clay. Evidence of the that cult practices became more complex is furnished by the appearance seals of seemes depetiting various types of sacrifice. Seemes of tattle bed brought for sacrifice, of libations of "silver water" together with primits kinds of given silver sacrifice. kinds of ritual requittal pointed, in the opinion of Soviet scholars, to a to siderable property differentiation in Harappan society, which had properly been revealed by most containing the property differentiation in Harappan society, which had properly ly been revealed by archaeological material (buildings of rich and poor, after ent burial furnishings, etc.).

The study of proto-Indian inscriptions led Soviet scholars to the conclusion that the introduction of calendar cycles connected with the idea of the ler, was evidence of the strengthening of the ruler's power, and Infection

urge of the ruler to turn it into hereditary. The "extestial ruler" was diff

ed on seals with the borns of a buffalo, and therefore it is likely that the actual rulers too belonged to the ancient totemical group whose totem was the buffalo.

Soviet scholars' conclusion on the character of Harappan society disprove the conceptions held by many West European scholars that the idea of state-bood appeared in India only with the arrival of the India-Aryans, or clse was borrowed from the Sumericans. The traditional view of "complete harmony" and the absence of social differentiation in the Harappan period needs decisive revision.

Studies of Harappan inscriptions by Soviet scholars enable one to talk of a considerable influence of Harappan traditions on Buddhism, Hinduism, Jain-

im, of their influence on the culture of ancient India of a later period.
Soriet scholars have now completed the contribution of a glossary of blocks
with thirt pictographic interpretation and supposed seading, and also a corpus
disscriptions that have been "read". The glossary of blocks contains approxinately III per cent of the signs of proto-Indian writing, and the corpus approduntely, the same percentage of all the inscriptions known or far. Fur-

ther work is proposed that will not only check the readings but will also provide a more detailed historical-linguistic atudy of the inscriptions.

restance of examined instructional impossion study of the macripations. In the state of the macripation is exactly early to deep man and incline archaeological action interest in restarch work to deep man and incline a state of their publication have been translated into English macrosist, in uncessful work of sorter shedaws was made possible, in particular, by constant contact with Indian wholan. Some years ago the Indian scholar I. Mahadevan published a corpact of all known proto-indian inscriptions, complete with most detailed tables, concerdance of texts and a full catalogue of signs. Without Mahadevan statement of the stat

Research. by Sovice scholars into the written language and editors of the interprancipulation in general is of primary unportance also for the solution of such a controversial, and still insufficiently studied problem, as the ethologies of the Dervidian peoples as whole. Up to now all theories on the original beaution of the Dervidians and the possible routes of their imparisons have been and of the Dervidians and the possible routes of their imparisons have been and of the Dervidians and the possible routes of their imparisons the providing their contributions of contemporary with other languages of the group with other languages of the proposed proposed of the proposed proposed providing their contributions of the proposed propos

Data of the no-called Dravidian linguistic archaeology has hardly been used up to now, although precisely that hind of linguistic material turned out to be exceptionally promising in solving the problem of routes of movement and the

initial stages of development of the culture not only of the Dravidian people

but also of various Indo-European peoples.

Attempts to make use of data from "Dravidism linewistic archaeology" have begun in the USSR only recently (one should primarily mention S. Guror from Leningrad and M. Andronov from Moscow), with work on deciphering proto-Indian writing providing a significant impulse towards this.

What prospects does this method open up for the solution of the queries of the original homeland of the Dravidians and even wider-for an understand

ing all the general process of the genesis of ancient Indian civilisation.

Comparative historical study of Dravidian vocabulary enabled Soviet scholare to single out the cultural stratum in its composition-a group of trees !" lating to the sphere of material and spiritual culture, and to "break up" the stratum into a series of chronological layers. The most ancient layer include terms which are fixed in all Dravidian languages and most fixely date back to the period of proto-Dravidian cultural and language community. Chetochronological calculations show that this should refer to the period preceding the end of the 4th millennium B. C.

Soriet scholars have not yet completed their work of studying the et my nesis of the Dravidian peoples, but one can already speak more definitely of certain characteristic features of the material and spiritual culture of the proto Dravidians, which disclose the roots of the Harappan civilisation, that form dation on which there later ripened the proto-urban and urban culture of the

Indus Valley in the 3rd millennium B. C.

Judging by the languistic reconstruction carried out by Soriet selder (primarily the works by N. Gurov), even before the break-up of the Principal language community, the Dravidian-speaking population, in addition to hunt ing and fishing, knew a settled, highly developed agriculture as well as carlebeeeding The common Dravidian vocabulary includes terms connected and all the base stages of the agricultural process, which was carried on on a large wale and was the main occupation of the population-phughing sound reaping, threshing, etc. The developed agricultural terminology points, and out edly, to the leading role of agriculture in the life of Drawlim tribes in the most ament period of the proto-Pravidan community. The range of terms connected with cattle-breeding, hunting and labing a also mil ciently representative. The vocabulary connected with building technique and the type and character of dwellings is of exceptional an pretance for period structure the material culture of the Dravidian tribes in that period Jodges to these data, the Dravidina at that time already had permanent settlements with a sufficiently developed architecture. Houses were built of wood took he two-stares of there is a special term for the "upper storey", moled with thatra ce tiles and were sparious.

Common Dravidios terminology meaning "to horrow", "to pay a delt" "to strat that?" "be guard a herd", and also development of the meaning of man person arriant alare", "pinarous (of something) -propertie", 19 in the atra the character of moral relations and, in particular, the emirace of the monthstan of private ownership I group of "cult terms" shows that the evelon of beliefs econopiended, on the while, to the religious neckans the twierster of earls acts ultreal cultures. Thus "Personian (probably reals) mainty was quite deschared both on to the level of material culture and and with the period of Drandon (production) in gotte unity is the

light of this material and the new methods of reconstruction and interpretation, the traditional viewpoint of the highly primitive nature of Dravidian society in the period of Dravidian (proto-Dravidian) linguistic unity must be revised. The conclusion which Soviet Indologists have come is quite important for the understanding of the general processes of the ethno-cultural development of the Dravidian peoples at the dawn of their history.

Comparative-historical research makes possible a conditional delineation of the gropuphical area of the Dravidian (proto-Dravidian) community. The range of botanical, zoological, and broader, of ecological terms, is evidence of the fact that the break-up of Dravidian linguistic unity was already going on in the north western regions of ancient India or areas geographically close to it.

Complex research shows that the Harappan civilesation grew up on the base of local, well-developed cultures, and was the natural result of this process. The "sidden appearance" of this civilisation, as many scholars earlier assumed, is out of the question. This is corroborated not only by new archaeological material, but also by the results of research on proto-Indian writing and culture conducted by Soviet scholars. This conclusion agrees with the results of the many years of work, which is being successfully carried on by Indian pholars. Gose co-operation between Soviet and Indian scholars is a pledge of success in this important branch of scholarship.

We have dealt in such detail with problems of flarappan culture and the works of Soviet scholars on the deciphering of proto-Indian writing since these questions are being heatedly discussed in Indian science and arouse great

interest in the country's scholarly circles There is hot debate among experts as to the reasons for the decline of the larppan civilisation, or to be more precise, of the urban centres in the Indus Valley, Various explanations are being offered Excavations of Soviet archaeologists in Central Asia have shown that the ancient farming civilisations in the south of Central Asia underwent an internal crisus at the end of the 3rd and the beginning of the 2nd millennium B. C., with urban life coming to a render and the population leaving urban centres and moving to new territons, A "barbananisation" of culture was under way. Similar phenomena erre to be observed in the later period of the Harappan civilisation. Central Again material allows one to speak more definitely also of an internal crisis of the liarsepan civilisation in the later period of the history of urban centres Pier to the invasion of Indo-Aryan tribes. One may assume that, during the broad indicated, in the urban civiluations of ancient India and Central Asia

b priope all; smaller pencesses of internal crists of culture were taking place. facerations by Societ archaeologists in Central Asia y elded new and imperint material for the solution of such a controversial problem as the Aryan The land the efforts of acholars over many years, this problem is to a large estent still unselved. It is not clear from where and by what routes the lods to me came to Anothern India. Research by Soviet scholars in Central has show that it was only from the middle of the 2nd millennium B. C. that en active interactions of groups of steppe tribes took place and these tribes Pretrained into the centres of farming cultures Professors B. Litrinsky and Madehitan suggest that material from hurial grounds in Southern Isjik. tea can be compared with that of Aryan (and even Indo-Aryan) tribes. They proceed from the manufaction of the obvious closeness of the grave furnishings. decerved in the hunal grounds, with the funeral practice of the Vedic tribes teffected in the Riggeda. This popposition deserves special attention in the light

of the new discoveries in Pakistan (in Swat)

New excavations in Central Asia give grounds for assuming that it was precisely from Central Asia towards India that steppe tubes moved in the middle and latter half of the 2nd millennium B. C. Several groups were the direct foremeners of those Indo-Aryans with whom scholars associate the ereators of the Rureda, although this conclusion still needs further substanta tion

It is not accidental that Indian archaeologists (B. B. Lal, B. K. Thaper J. P. Joshi). when analysing the "Aryan problem", widely use the results of Soviet archaeologists in Central Asia and try to reveal similar historico-cultural

Processes.

It is necessary to single out the period of the Achsemenid empire and of the campaign of Alexander the Great as a special period in the history of Central Asian-Indian relations. It is known that along with some regions of Central Asia (Bartria, Sogdians, Parthis, Khorezm) some districts of North-Western India (the province of Gandhara and territories along the river Indus) became part of a single empire. Graeco-Roman sources provide evidence that Indian warriors served in the army of the Achaemenids, and it also included inhabitants of Central Asia. Relations were particularly active during Alexandra during Ale der the Great's campaigns, when he conquered both some regions of Central

Asia and territories in North-Western India

In the 2nd millennium B. C , when the Sakas (in Sanskrit sources the Shaka) and other tribes moved across Pamir into Northern India, they brought with them many elements and traditions of Central Asian culture. One may point out the finds of iron swords in Taxila, which apparently go back to Central Asian tribes, and disc-shaped bronze murrors, widespread in Central Asia Evidently, the wide use of cavalry and horse harness in Northern India is also connected with the Saka tribes. The Sanskrit word syana is similar to the st cient Iranian word zaya-weapon, tool, as well as zaena-weapon, zayan-amed which is met with in the Asesta This word, like the word rarebana - brest plate", came into Sanskrit most likely not earlier than the 6th-4th centuries B. C. and was given rise to by contacts between North-Western India and

nomadic Central Asian tribes, first and foremost the Sakas.

New excavations by Soviet archaeologists on "the roof of the world", the Pamirs, uncovered numerous burial grounds belonging to the Pamir Sakas. More than 250 Saka burnal mounds were found in the valleys and on the mountain slopes of Eastern Pamir, sometimes at a height of more than 4,000 metre. The grave furnishings testify to its closeness to the Scythian world, which it explicitly confirmed by the finds of objects in the "animal representation atyle". In this connection it is extremely interesting that excavations also it vealed links of the Sakas of Pamir with India. Cornelian beads, with typical Indian ornamental designs, were found in Saka graves in Eastern Pamir, obriously having come from India Finds of blinkers made from shells, similar examples of which were also found in India, are very interesting, as also is the fact that to this day a shell is the symbol of the eye among a number of lodian tribes. Thus, one may postulate that ties between the Pamir Saka and India were apply to a special tribes. India were established long before the Saka tribes, having traversed the "hang ing pass", appeared in Kashmir. Ancient texts tell of the movement of the Sakas across the "hanging passage". Many acholars were doubtful of the posiiden of the Sakas crossing Pamir and penetrating into India, but new excavabons in Paris showed that the links between Paris' and India were already frah established even before the 2nd century B.C., when, according to

writes sources, the Sakas moved to India.

However, relations between Central Asia and India reached their broadest was in the kushana period, when the Kushana empire was being formed and many territores of Central Asia and a considerable area of Northern India lorane part of a single state. The Kushana era was an important landmark in the battered and cultural development of the East. Peoples and tribes, dilforme in III ethnor, language, culture and religion, entered into close interacnon The territory of the mighty empire stretched from the shores of the Aral Wa to the Indian Ocean.

The multifavorus cultural, trade and economic ties of Central Asia with rows of Haduttan, Alghanistan and Iran in the Kushana period were a conterestive of the close contacts which already existed between the peoples of ha epen in the Arhaemenid period. The closeness of cultures was deter-

mored by numerous common fratures of the ethno-cultural legacy.

Judging by marrytions of the Kushana period, Central Asiana who settled a lade stopped Budthum and even occurred governmental posts. One of the husems marry times in Taxila speaks of the building of a Buddhist shrine by however The Ashetrapes Vannepara and Kharapallana, who appear as Bud-

dut drawn, are mentioned in aniemptions from Samath. had an come provide clear evidence of the discemination and the coexisbur of Zoroestrumum, widespread in Central Asia at this time, alongwide lastes religions (Buddham and Sharam). Kushana roins found in India bear representations of feature gods, and also of a local deity of the Central Asian over hat het . I haho, who according to some scholars merged iconographically and the Indian there. The husbana period sculpture from Mathias testifies to be influence of Central Asses traditions on arms, clothing, etc. Thus, the awel's "by thuse" headdress on the imperial sculptures of Mathura is unusual

for inde but to prof of Central Asia.

be the mind proved of the existence of the Kushana state, Central Asia placed a bading only in unterrelations with India Indian influence was felt med bee, and ends later, in connection with the spread of Buddhism, did the attorne of Indian cultural traditions become quite significant. This is then't bured in the stade of cultural select of Bactria in the Kushana period.

The fortism Tolhamstan art school, hased on local Central Asian traditown added one of the most brilliant paper to the history of Oriental culture, and it may be of all mankind, although comparatively prevnity specimens of So art of hudgens less true were looked upon in an invitation of the Gandhara shot III servet lade, or as a sharp departure from its traditions. The Can-A as a had a second-red to be unique and all embracing in the history of beyond mile m sentier maint preved

Lucture or was aften morned as pure Buddhist in character. Some scholmarried that Landhur art as Crawco-Buddhurt in contrast and that it was the roach of the sentral influence of Greek art and Buddhism. Others considand took up are to be the result of the consolidation of Roman traditions m below and loured have not relea were after interpreted as a synthesis of hales and Commo Longer trad trong fast with a strong influence of the "bar-



has not a second or and has so had go on an Epilorean up to the second of the property of the second of the property of the second of the property of the second of the se

The second of th

ol of Kushana art, which came into being on its own, and earlier than the tation of the Gandhara school. Moreover, the Bactrian school (with a ng secular trend) had a great influence on the development of the Gandhara ool and on Kushana art in general. Later on, in connection with the spread Buddham, the influence of Indo-Buddhist traditions can be traced in both et of Kushana Bactria and the art of Central Asia in general, although a al factries trend continued to exist and nourish alien cultural elements and witions. The Buddhist relies in Termez (excavations in Kara-tepe), the reliefs Artan and the sculptures in Dalversin and Khalchayan provide clear evidence

la order to picture more clearly the specific character of Bactrian art and he stare of its development, it is essential to remember the basic periods in he bistory of the development of both the Graeco-Bactrian kingdom and the succeeding states. The creation of the Graceo-Bactrian kingdom in Central Ass in the middle of the 3rd century B.C. led to the strengthening of Greek brances in this part of the ancient world, although there existed a stable best best. The extension of the borders of the kingdom to the south and south eart (miduling some regions of North-Western India) facilitated acquaintence with lodien culture. The flowering of Khalchayan (on the banks of the Suchen Darya) dates back to this period; the citadel was built and mighty forties walls grew up around the city. Coins that have been found remind one of the march of Demetrius into India-they have an elephant skull above the teler's head.

Some time passed and then first Saka tribes came to the Surkhan valley forms the name Saganian), to be followed by the Yuch-chi. Five small unions were formed in Bactria. One of the rulers, Illerains, began to issue coins with an inscription mentioning literator and his dynasty... The foundations of the hadens statchood were being laid. Under Kadphises I the domains of the

York et i rolers were united

that herea was also expanding, undergoing a sort of second birth, as it were A palace, adorned with beautiful aculptures and paintings, was built, la the opinion of Professor Pagachenkova, who headed the archaeological erpuision in hhalchayan, audiences were given and banquets held in the dec, and its whole design was somed at the giorification of the roling family. The priors has enalogies among buildings of Taxils, daring to the beginning

Varial from excessions of the Khalchayan palace gives a most vivid idea of the original Electrian school and the Bactrian contribution to the formation of the Carolhers school and Kushama art in general, but the importance of the ward oort in Chalchayan is considerably wider than just this. Dating back to the Sala lambeha period (a. e. the anitial period of the formation of the hadens lungdom in Northern Bietria), Khalchayan provides graphic evidence of the made and development of local schools of architecture and sculpture. livery shorted the level Hellenustic traditions, the Khalchayan complex is are a hybrid but a deeply original phenomenon of Bactrian artistic culture.

Professor Pagarbenkota dates the Khalehayan palace as belonging to the he errors B L. although some Soviet scholars suggest that this dating is and that two far hack and propose dating Khalchayan to the early let century A B the problem of husbans chronology remains to this day one of the most complicated prolibers of Onested studies). Excavations of the Khalchayan



chool and the Buddhist conception fertilising it enemached on the art of lokharistan with full force.

Exceptionally interesting material on the development of Bactman art in the Kushana period and the nature of the influence of Indian culture on it was obtained by Soviet scholars from excavations in Dalverzin-tepe in Southern Uzbekistan In the opinion of the leader of the excavations, Professor Pugachenkova, it was in Dalverzin that the original capstal of the Yueh-chi was situated (according to written sources it was located to the north of the Amu Darya). Judging by the excavations, there existed here, as early as the 3rd 2nd centuries B. C., a Graeco-Bactrian city, which acquired particular importance and grew rapidly over the 1st century B. C. and the 1st century A. D. It was surrounded by a mighty fortress wall. Archaeologists discovered complexes that were of vast size; blocks for the rich and for craftsmen, living quarters and administrative buildings, a temple, as well as other structures The utmost development of the city took place during the reign of Kadphises II and Kanishka. A small Buddhist shrine, measuring 11x10 metres, was excavated not far from the city walls of Dalverzin-tene. Remains of a stupe, decorated with numerous sculptures, have survived. The monks used to go in procession around the stupe in a special corridor, a custom known as predakshing. Archaeologists distinguish two basic chambers in the shrine-the temple and the "hall of the rulers". The Buddhist shrine was obviously built at the beginning of the 1st century A.D., as is evidenced by coins of Kadphises I and Kadphises II which were found there. Scholars think that Buddhism as Bactris reached its heyday in the first centuries A D., in the era of the Great Kushanas. The temple was small-5.5x1.8 metres, nevertheless there were statues of the Buddha and other figures of the Buddhest cult in it, the latter surrounding, as it were, the figure of the Buddha that stood in the center. The "hall of the rulers" was also decorated splendidly-a sculptural composition consisted of the figure of the Buddha, figures of monks, exalted men (obviously, members of the ruling clan), their wives and high officials. Possibly this setting was intended to symbolise faithfulness of the local ruler and his court to the teaching of the Buddha. Sculptures in the Buddhist shrase stood against the wall (the backs of the figtres were roughly worked, and seemed to adjoin the wall). They were made from elay and gypsum. Traces of paint have survived (the usual colours were red, white and light bine) In style they were in the traditions of Indo-Buddhist ert, but showed strong influence of local Bactrian sculptural tradition. The comparison of sculptures from Khalchayan and Dalverzin-tepe leads to interesting results. The figures from Khalchayan are of a portrait type and very realistic and had not as yet undergone the miluence of Buddhist traditions. The statues from Dalverzm-tepe date to a later period and reflect the evolution of the local Bactrian school of art already connected at this stage with Hellenistic and Indo-Buddhist traditions Not only the Buddhist personages from Dalvertin tepe deserve special attention, but also the secular sculpture. While the figures of the Buddha, the Bodhusettous and the monks are done in the canonical style, close to the Gandhara Buddhist sculptures, the secular figures are carried out in local artistic traditions. Like the Khalchayan sculpture, the secular sculpture from Dalverzm-tepe is also of a portrait type, but less realistic. more generalised and marks the beginning of the idealisation of characters. Pugachenkova assumes that the specific iconography in the conveyance of minor Buddhist characters had evolved in Bactria in the first centuries A.D.

palace have shown that local architects attached great important to the interior design, and made wide use of colone The places of and one subject to the general plan and a decisive thathm, had acuteur was placed the upper part of the walls, Walls were plastered below there there was two-metre roophorus and above that a halfmetre frem The bur = representations of children garland carriers, got measures, art m and dares These motifs have no direct parallel in Graveo-Roman art, but how part 4 to so-called Dionysian motifs that had spread in Central Las The Kisking palace affords a clear picture of the interpretation of the har-land there is certification and We may also recall the Discousant festivate in Section 2018. India mentioned by Graco-Roman authors when billing about thrushe to Great's campaign. The figures on the suspheres are particularly remarkable comments while postrait gallers of what are obsessed real house of prome the & ! representatives of the ruling Amhana dynasty, perhaps mecesses of livran about whom we know from numerative data the ruling dynasty and dynasty they rectured are glorested. The mone with swiftle galliging melon ments in traditions of Sexthan art from the Central Luan steppe It a well know that Central Amen trabes of Scatthan Sermation origin placed no small part in the

development of the Australia official and culture This her sure inhouse at would not the latest archaeological excatations by Scient whiles at Land the le representations of the harpint and the late placer or placer being ever me trustions of hohan at, although this does not accounty but it is bucken inflormed but may on the contrary mean that artists feature that buck dager in Ratten men transfererit bie Nieth Morteen leifen uber iber be same from he meath-hotel The female misorcen to deputed with 4 him here! a mounded frame back a hite appeared to leanthare all only in the first or Same a & 15 and therefore Profession Progumental angeous I that the most

months and was become to be butte from Harters in the & chang ported well

school and the Buddhist conception fertilising it encroached on the art of

Tokharistan with full force,

Exceptionally interesting material on the development of Bactrian art in the Kushana period and the nature of the influence of Indian culture on it was obtained by Soviet scholars from excavations in Dalverzin-tepe in Southern Uzbekistan, In the opinion of the leader of the excavations, Professor Pugachenkova, it was in Dalverzin that the original capital of the Yueh-chi was situated (according to written sources at was located to the north of the Amu Darya). Judging by the excavations, there existed here, as early as the 3rd 2nd centuries B. C., a Graeco-Bactrian city, which acquired particular importance and grew rapidly over the lat century B. C. and the lat century A. D. It was surrounded by a mighty fortress wall. Archaeologists discovered complexes that were of vast size. blocks for the rich and for craftsmen, living quarters and administrative buildings, a temple, as well an other structures. The utmost development of the city took place during the reign of Kadphises II and Kanishka. A small Buddhist shrine, measuring 11 x10 metres, was excavated not far from the city walls of Dalverzin-tepe. Remains of a stupe, decorated with numerous sculptures, have surrived. The monks used to go in procession around the stupe in a special corndor, a custom known = prodokshing. Archaeologists distinguish two basic chambers in the shrine-the temple and the "hall at the rulers". The Buddhut shrine was obviously built at the beginning of the let century A.D., as is evidenced by coins of Kadphises I and Kadphises II which were found there. Scholars think that Buddhism in Bactris reached its heyday in the first centuries A.D., in the era of the Great Kushanas. The temple was small-\$5x1.8 metres, nevertheless there were statues of the Buddha and other figures of the Buddhist cult in it, the latter surrounding, as it were, the figure of the Buddha that stood in the center. The "hall of the rulers" was also decorated splendidly-a sculptural composition consisted of the figure of the Buddha, figures of monks, exalted men (obviously, members of the ruling clan). their wives and high officials. Possibly this setting was intended to symbolise faithfulness of the local ruler and his court to the teaching of the Buddha Scalptures in the Buddhist shane stood against the wall (the backs of the figures were roughly worked, and seemed to adjoin the wall). They were made from clay and gypsum. Traces of paint have survived (the usual colours were red, white and light blue). In style they were in the traditions of Indo-Buddhist art, but showed strong influence of local Bactrian sculptural tradition. The comparison of sculptures from Khalchayan and Dalverzm-tepe leads to interesting results. The figures from Khalchayan are of a portrait type and very realtabe and had not as yet undergone the influence of Buddhist traditions. The statues from Dalverzin-tepe date to a later period and reflect the evolution of the local Bactrian school of art already connected at this stage with Hellenistic and Indo-Buddhust traditions. Not only the Buddhist personages from Dalvertin-tepe deserve special attention, but also the secular sculpture. While the figures of the Buddha, the Bodhuattons and the monks are done in the canonical style, close to the Gandhara Buddhist sculptures, the secular figures are carried out in local artistic traditions. Like the Khalchayan sculpture, the secular sculpture from Dalverzin-tepe is also of a portrait type, but less realistic, more generalised and marks the beginning of the idealisation of characters. Fugachenkova assumes that the specific iconography in the conveyance of mi-nor Buddhist characters had evolved in Bactria in the first centuries A.D.



A palace. Khalchayan [Reconstruction]



Facade of a building, Khalchavan (Reconstruction)

and influenced Buddhust traditions of India.

The style of Dalversin portrait sculpture was further developed in the era of the Great Kushanas, which is most vividly reflected in the art of Visthora of the technique of sculptung in Dalversin reflects a transitional stage from the the recipiture of Khak hayan to the use of gypuum.

The combination of the two traditions the Inde-Buddhist and the local



Beulpturel frieze. Khalchayan

Serbin-ni interestingly embodied in the "portraits" of young worduppers for feer are done in the local style, while their hair as reidently curied in Baddhit style. The serbin shall be served to the local style of the served style of the served style of the served style of the served style of style of served style of the served style of style of served style of the served style of style of served style of the served style of style of served s

sculpture, which again witnesses to the influences of the "Extrin stry"

dwellers" on the Kushana culture lii India.

Despite the support of the local miles, Buddhien did not become the root influential religious trend in Central Aia. At times it was regred in rich with local cubts and heliefs. This, too, was the fate of the Buddhist thires a Delverzin: obviously, either in the 3rd oct at the bejuning of the 4th cetts it was destroyed and the aculptures of the Buddha and the monks were held up, evidently by adherents of Xoroustrianius.

up, extently by adherents of Zeroastrianism. During executations in Materian a whole series of other objects, having the Indian parallela and even brought from India, was found: an rowy cost but India, with portraysla on it (on one side was an artisteratic lab), and on the other a married couple riding on an elephant, and a your get a loss of the contract of the contract of the contract of the contract and the contract action of the contract action people with this Indian game, whale the representation of the contract action of a seal, made on one of the bricks, should also be artistant it was a representation of the Buddin seated on a lotts flower (broads it was a representation of the Buddin seated on a lotts flower (broads are albeinged to one of the followers of the Buddin's teening, one of he ked

eraftsmen.

But the most remarkable find in Dalversin-tepe was the discovery of a hard

of gold objects, dame on the second half of the Ist entury A.D. I stone as ticked of gold everling to the second half of the Ist entury and Ist bow is the ticked of gold everling to the property of the second half of the Ist many formal to those in the third everling the second the series. Along the, even memphes are found, ten of them on gold bars and one on a gold plate. The numeripast of the made in "Gandhari" Prakti, widespread in the North-Riettern regard of content from the rest, which are mostly declarately, and content some formal to the second of the second of

sarred cult objects. The incernations were studied by the Leningred about Il Vorological loss attivations

Notwithstanding the small amount of information provided by the Blobin interpretance of the transportation of the provided and the state of the transportation of the transporta

Womer tous with the problem of her trans art on the Rushma period and the storm has of head, Hell-muth and holion traditions, the a sliphered has from the Artiss temple. Acting her his the "continues"





ziptions, which bear Huvishka's name, are dated according to the "Kanishka , 12") and thus is so far the only epigraphic monument with a date referring to the reign of Havishka Possibly, this tradition was characteristic for Northern partia. The inscription also has the name of the engraver-"born (by the od) Mara". The inscription has been read and published by Professor V. Livthitz (Leningrad) and E. Riveladze (Tashkent).

The next stage, connected with the significantly greater influence of Indo-Boddhist traditions, can be perceptibly traced on materials from the excava-

done in Kara tepe (the expedition led by Professor B. Stavisky).

The Buddhist monastery in Kara-tepe, excavated by Soviet archaeologists (not far from the modern city of Termer), provides clear evidence of the spread of Buddhism in Central Asia, which had come here from India, the country of its origin. Termez, as as shown by numesmatic finds, existed in the 3rd 2nd centuries B.C., but underwent extensive development in the Kushana period. The architecture of this cave monastery (so far the only known Buddust care complex in Central Asia), finds of a number of objects (lids in the form of a lotus, chaires-large umbrellas, etc ) and the very idea of a stupa, together with inscriptions on vessels and the walls, tell of the obvious influence of Indian traditions, for cave complexes are not characteristic of Central Asia, but are typical of ancient India.

A number of cave structures were exposed in the course of the excavations, part of which were small cave-temples, consisting of enclosed shrines, surrounded on all sides by circular corridors (up to 17 m long, up to 2.9 m wide and up to 25 m high). Each temple had two external exits with a monk's care cell near one of them, obviously for the attendant monk. Traces of pantures geometrical patterns and a representation of a Buddhist stuposervired on the walls near the entrance to the cave-temple. Finds of fragments of same reliefs in the cave-temples suggest that these cave shrines were decorated with stone reliefs and sculpture. There were evidently stucco sculptures in the courty ards, as their fragments were discovered during excevations. A her part of the bigger fragments of the sculptures that were found were the part of the pagest trapments of the words were visible in the linears, budge holds holds from small wooden toda were visible in the linears. while impressions of fabrics were preserved inside separate parts. Possibly there rainted in hara tope a technique similar to that used in Buddhist clay and stero scalpture in Eastern Turkestan in the post Aushana period and the early Notife Apra (eridently, this technique came to Eastern Turkertan from Central Aus). It is well known that sculptures there were made on a wooden frame, wound round with tufts of grave and a parce of fabric, while the hands, feet, and sometimes the head, were set on sticks. Archaeologists discovered a similar behavior for making aculptures in a number of other places in Central Asia, for stample, in Khoream and Parthia. However, the technique used in Karabye am different too-sculptures were made on clay blocks without the

The remains of reliefs on the capitals show that the reliefs carried representhose of prople, makers, animals. Sons or More, acanthus leave, that is met. b which could be used in Gundhars art. However, the capitals themwhen differ from those of Gandhara and, in fact, form a group of Earthian

it a agraficant that features of the local Bacterian echool of art and local Others traditions are retained in what is obviously a Buddhist complex.

special attention. The ancient settlement in Vature arese as far had mit-Graeco-Ractrian period, but acquired special importance only in the Kadon period, when Buddhist monks and Buddhist monuments appeared them but ing by coins that have been found, cult structures were spected and a Rod) of monastery founded during the reign of hanshka I scaration proated to

remains of a small temple and two stapus framents of Publicat and two meluding images of the Buddha, are evidence that there once was a large of centre here The famous lutam freee formed a part of the authord water consmenting the entrance to the shome. The freeze was made from white keestone spared off into blocks up to 10 continuetres in height and the by mee mete tobiceented in high teled. Human figures mete blace prises at

aranthus beare. This counded sculpture, so it were, so a to house i has brick of the Gamilhara school, but the style and traditions of the Litter force & from me playing a harp a hite, a double flute, cambale and a unall hum and the west dram There is no manually more based in the artiful being of the composition of the Autum freee the well known it much hab het grades ; by upond wormed the teleconstation of the more ring in the m-Free amateutable "The fire great entitle of finites with & to " Vini an handingon the example to Pagerbenkeral are milet be interprise

quite central and connected with the hual artistic whire! There were having former on the freese-five of them musicians, two hold guland a thirt hands, one is holding a bowl, it is hard to determine the appearance of the others as they have not been fully presented. The Emple mine tare in the the minet extrements are the lighter out the guilt planted the hap the ha toron from me a restoration of the literagerestream tures the literated on the great nations of the fluidities The militeries of Indian atteld traderit t auf mit hommind af blathijaat can fie felt in the fietum freise alth mig # the world all to the about the first of the advantage on a fine trape of the first

riptions, which hear Huisbiha's name, are dated according to the "Kanishika" a") and thus it as far the only eigespathic monuments with a date metrang to to ricing of Huisbika. Possibly, this tradition was characteristic for Northern strink. Its interption also has the name of the engawer—"thom (by the od) blitts." The inscription has been read and published by Professor V. Living (Leningral) and E. Rivelador (Enshkent).

The next stage, connected with the significantly greater influence of Indoluddhist traditions, can be perceptibly traced on materials from the excava-

ions in Kara-tepe (the expedition led by Professor B. Stavisky).

The Buddhitt monastery in Kara-Feye, excasted by Soviet archeologists not far from the modern city of Termes), powised sclear evidence of the pred of Buddhien in Central Asia, which had come here from India, the being of Buddhien in Central Asia, which had come here from India, the left and control BLC, but underwend extensive development in the Kushan Buddhien and the Architecture of this care monastery (of a the only known but the Control and C

A number of cave structures were exposed in the course of the excavations, part of which were small cave-temples, consisting of enclosed shrines, surfounded on all sides by circular corridors (up to 17 m long, up to 2.9 m wide and up to 2.5 m high). Each temple had two external exits with a monk's care cell near one of them, obviously for the attendant monk. Traces of paintings—geometrical patterns and a representation of a Buddhist stupa survived on the walls near the entrance to the cave-temple. Finds of fragments of stone reliefs in the eave-temples suggest that these cave shrines were deco-nted with stone reliefs and sculpture. There were evidently stucco sculptures in the courty ards, as their fragments were discovered during excavations. A large part of the bigger fragments of the sculptures that were found were hollow inside. Hollows from small wooden rods were visible in the fingers, while impressions of fabrics were preserved inside separate parts. Possibly there existed in Kara-tepe a technique similar to that used in Buddhist clay and stucco sculpture in Eastern Turkestan in the post Kushana period and the early Middle Ages (evidently, this technique came to Eastern Turkestan from Central Atia). Il is well known that sculptures there were made on a wooden frame, wound round with tufts of grass and a piece of fabric, while the hands, feet, and sometimes the head, were set on sticks. Archaeologists discovered a similar technique for making sculptures in a number of other places in Central Asia, for example, in Khorezm and Parthia. However, the technique used in Karatepe was different too-sculptures were made on clay blocks without the wooden carcase.

capitals of the Kushana period.
It is significant that features of the local Bactrian school of art and local cultural tractions are retained in what is obviously a Buddhist complex.



Buddhist monastery, Inner courtyard, Kere-tope



Corndor of a Buddhes and boards Manager





Together with this one can trace the process of creative assumitation of example, and tradition, including beginning ext., by the local population. Thus a denominated, for example, in the plan of the December of the process of the

he early Middle Ages The creative approach to the assimilation of Indian and Buddhist traditions also be traced in epigraphic material Followers of Buddhian in Bactria id not simply translate Duddhist texts from Sanskrit but interpreted them in her own way. Local variants of Indian scripts were elaborated Particular menion should be made of the discovery of a bilingual text in the Brahms and whose scripts, in which mention is made of a certain Buddhashira, called a Feat preacher of the dharma-mahadharmakathika. The affinity of Kara-tepe escriptions to certain epigraphic relics from India points to the penetration of Antten tradition directly from India The inscriptions are, as a rule, very fragnentary, nevertheless scholars succeeded in reading not only some of the ands (for example, ressel, gaft, on the day, etc., names of the Buddhist thools, names of Buddhist teachers), but the entire texts of the inscriptions. they are written in the Brohms and Kharoshthi scripts. The majority of incoptions found are Buddhist dedicators inscriptions, one of them containof the name of a monk-Sanghapala. Votire inscriptions from Kara-tepe, wnton the Kharoshthi script, are similar, palaeographically, to Prakrit inscrip-

to me from Brook to retree lanks. But arpereta fottore fetel was in the foots ters wanting a ground a ground whatespeep fithese with some that the look place and a ter influence of the body or the mark an sord pois que any Absentable If the marpitions in Absentits were written in Federa time the mare planes in the Brakens arright were in a Hobert Smeket Julient in the frakest marriphisms Prakest was subject to the influence of Smith! process that was also characteristic of the Richard meriptions of lotte forting meruptions clearly point to the influence of the local flation in fram which penetrated various cultural apheres it is interesting that in the laden mumptons from Karatopo one morte the local Partnar appliant "not are of the king '(the Restrict term denoting "king" is transmitted in the Absorbble wript as Abaderaba), Imong Sansket marpitions in Brahmi, the more plan ner a would, the full leaf of which has survived, is of special mirror. The wast look-degret & Seriographies succeeded in erating and translating the inersiption and came to the conclinion that the test contains a tradered against the sheat of the Thermedias (Shacomodias)-the drhat (Irlant) and provisions the new sheal of the Benflicating the of the inwriptions bear the term maketarune, which points to the operat of the Habrone ideas among the Buildhate of hara tepe it is possible that in the monatery of Kara-tepe I struggle was going on between the followers of the Hangana and the Haheyers (the latter gained special importance during the Kushana period). Controller was also typical of many limbilities momenteries in India. If Vertogradors's interpretation is correct, then one can also pick out the basic theme of the debates in the tiharas of Kara tepe: the estimation of the idea of arhatiship.

The coordinates to I have top: the estimation of the idea of streaming to me keep of the mean of the mean of the stream of the mean of the

appeared here in the time of the Great Mushanas.

On the whole, the inscriptions from Kara-tepe are a most valuable source on the history of Buddhism in Central Asia, shedding light on the life of Buddhist monks, the relations between various Buddhist achools and the inter-

action of Indo-Buddhist and local traditions.

The latest execution flored transposed interesting asserted on the development of paintings about painting depict banking profit (banking profit Faguerist of paintings depict buildins and bodhiestras, also the Buddh and mosis. Ben in these paintings of a purely Buddhist character one feels the inflorence of local article traditions: the faces of donors are not done in the Gundhars right of the profit of the department of the faces of the Kushnar priced. But the view of the faces of

ing the donors in the Kara-tepe paintings, carried out within the framework of dynastic local art of the Kushana period, had an impact on Indian art.

Not far from Kara-tepe, Dr. I. Albaum, an enhactor of multi-kistan discovered more more to be interesting Buddhist complex—Faya-tepe. Excavations enabled the basic architectural appearance to be dateloced: a tenth a stupe, a menastery attracture adjoining it, and household budding. Numismatic linial (encluding coins of Kanishka, Huvishka and Vasudeva) enable





Head of the Buddha, Fayar-topo

Head of the Beddhs, Hedds, Afghanette

v to date the menument as belonging to the Int-Bell centures A.D. when smoothery was undealizedly fornicoming. On scrazing the buildings, while were discovered on the walls, manily of a Buildhust character (represented to the Buildhust and discovery). Only and adductor exceptioners are the Buildhust of particular antivest in a sculptural companioners. The Buildhust and the Buildhust as had off at the Buildhust as hold off at

Transform are continuing in farm top and favoring on the first are continuing in farm top and favoring, and one may hope of two and important material on the development of Buddham as arrivent and the development of Buddham as arrivent.

When the problem of the strender of Lendral hand to difference the kind may to be most completed. But there writes measure to know of the be-pertured to provide the perturbation of the provided to the strends of the devind queed and discussion as the link has known to the best to make the make the make the best to make the best to the make the best to the provided to the strends to the strends

2 1

in the time, I raise and the Ithirhamperate The comments on the second to the Lorgania Comerd to Languages town bugges as your go min of knowled they the Council Charles present to I word be The man but when were brong on Tomas from Tames in the I able 1175 a not have so page of a gree garge, a cold for profession with a contract to the first and or was be about mondated the apple of the factors to a head min I dissip " the as amorem to be be believed then the I aloud to a head on sich

said in the and I of planted to the Verytood beared from int had by the to. were the time to me prompting property and the printering of facility the I are a of speak where the many the many the the participation of the character section & second at a Laure anno gal " . 2 Rep a first white was " Lang owner a see to

a new on I have a water of a new Park and of a prop the the torreture if the to 1914

years the inscriptions of Ashoka have been discovered in Kandahar, morrover, is distance edicts are claimed, addressed to the local population—one of them as Garco-Aramic and is bilangual. Probably there were in Arachosia at that time followers of the Buddha's teaching, or people who were familiar with Buddhien.

Colorer chronicles, and also the commentator of Sushalese chronicles, the most Budshapota, who hered in Colors in the Side century. A. D., reported on the despate, a mine the reign of Asaloa (after the Therd Budshist Correct on the despate, a mine the reign of Asaloa (after the Therd Budshist Correct of the Hundays and the colors in section to hashini, Gandhara, the control to Hundays and the colors measure to the remark of a revenue to the territories of Arabota's where the Youna level, and it was to them, in all probability, that the Greek tests of the unceriptions of Arabota, decreved in Afghanistan, were addressed. The information from Cylonrese thronicles about the Budshist missions sent to the above memboned repons we confirmed by the discovery of inscriptions containing the names of pyrachra memboned in the Ceylonrese chronicles. One may assume that from Afghanista, Kadmin and neighbouring regions, closely haded with Central Aus, Budshim practitated into the southern regions of Central Asia, and Budshut practices of the control of the southern regions of Central Asia, and Budshut practices of the control of the control of the southern regions of Central Asia, and Budshut practices of the control of the southern regions of Central Asia, and Budshut caching.

The history of Buddhism in Central Assa may, with full justification, be said to start from the period of the formation of the Graeco-Bactrian kingdom, which included North Indian regions, parts of Afghanustan and Central Assan

The coins of some Graeco-Bactrian rolers carry a representation of a Buddiust tripus, and the coins of the famous ruler Menander have a representation of the Bud-middle medical results and the state of the Bud-middle for the State of the State o

The design of the control of the Con

Thus, there are quise sufficient grounds for dating the penetration of Buddhism into the southern regions of Central Asia as the 2nd-lst centuries BC, However, the wide spread of Buddhism in Central Asia dates to the first

continue 4 D. the period of the Great Radianse. Thu, to a large extent use Emergenced he the pedage of political telescope period by the Kadana ribri. The Andreas ponthern, representations of which we find in come of the Anchors police a consummy point of poligious procedum and the same There postberem are represented on come, the frances, fedure and Helle-\*\*\*\*

Post Com. Junior, Convert Commerciation and the Marichara relief and he al beliefe were unferpress) in various regions of the knickens state in the

Anothers portrol

The study of the relations of world polizions in of special interest, of relegrone for example, such as Breldhorn, with various local beliefs, insofa at the spread of Parl thoses was not connected with the absorption of local respons trends in Central has most characteristic were the relations of Boddhars and Mancharan religion in the first centuries AD Buddhien influenced the protheon, religious practices and certain ideas of Eastern Manichaeman, Rewarrhers seeme that one of the central ideas of this religion-the confession of ans was horrowed from Buildhom Some Hanisharan texts are constructed like Buddhest entrue, Mans in given the title Bodhinetton, and is sometimes also called Vans Buddha, he end a called sprung.

Ihreuming Central Aman-Indian relations, one should mention such an inportant cultural centre as Khoream, where Soviet scholars have made interest

ing discoveries as a result of many years of excavations.

Surmunderl by desert, Khorexm was far from India, nevertheless here too one can trace cultural links with that country, which find then reflection in the monuments of the khoreem evolution.

Over a number of decades Soviet archaeologists have been studying the

history and culture of Khoream, the tangible results of the work of the

Khorezm expedition led by the late Professor S. Tolstov. The palace of the Khorezm rulers Toprak-kala, that has been unearthed

under the salt-marshes, a of special interest.

Toprak-kala is a large settlement, rectangular in plan, with numerous towers, dating back to the 3rd-4th centuries A. D. Above the ancient city there groet a huge palace, built on a twelve-metre-high platform. This platform was intended to protect the eastle from subsoil waters and earthquakes.

A number of halls were discovered in the palace and given picturesque names "hall of the harpist", "hall of kings", "hall of warriors", "hall of deet

"hall of victory", "room of dark-red ladies", and so on.

During excavations fragments of paintings and sculptures, reflecting en-

tural contacts with India, were discovered.

The most interesting object in the so-called hall of the harpist is the representation of a young woman playing a harp, which provides clear evidence of the influence of the Gandhara school, although II obviously also has local features and traditions. Hellemistic features are also beyond doubt, the figure seems to emerge from a thicket of acanthuses.

We may recall the resemblance of this scene to the Airtam frieze, one of the brilliant examples of Bactrian art of the first centuries A.D.

Sculpture played an important part in the design of Toprak kala. At one

time sculptured groups were placed in special niches in the "hall of king" only fragments of the sculptures have survived. Evidently sculptures of e Khorezm rulers were displayed here, and possibly those of the patron de-



Hall of Warriors, Toprak-kala (Reconstruct

ties. Some of the figures have features resembling Indian sculpture (in pose,

dress, etc.) of the Kushana period.

The figures from the "hall of warriors", the so-called dark-skinned guards, are of particular importance in connection with the problem of the relations between Khorezm and Lodia. They are dark-complexioned and have thick lips. In the opinion of Professor Tolstov, these guards, "with their Dravidian features", formed the ruler's bodyguard and were from Southern India. This bold bypotheris undoubtedly needs further confirmation but the possibility of ditect contacts between Khoresm and India in the Kushana period is entirely feasible.

Buddhism had retained its importance in Central Asia also in the post-Kushana period. We know this not only from written sources but first and

foremost from the discoveries made by Soviet archaeologusts, the most interesting of which are those made in Adzhina-tepe in Tajikistan.

Adzhina-tepe is a small mound measuring 100x50 m Here archaeologists, led by Professor B. Litvinsky, discovered a Buddhist monastery, sculptures and paintings. Judging by the numerous coins, more than 300 in all, the monartery functioned in the 7th and the beginning of the 8th century A.D The inscription in Bruhmi from Adzhina-tepe dated palaeographically in the 7th-8th centuries A.D., also provides evidence of this. Unfortunately, the text has been poorly preserved, but the Buddhist character of the inscription is obvious.

The whole was a unified ensemble of buildings for living and cult structures of a Buddhist monastery (sungharama). The monastery, as is typical of all Buddhist monasteries, consisted of two parts, the temple and the monastery Well preserved are the monks' cells, surrounding a court, and (19x19 m), and the halls used for swembles of the saugha, as dining halls and halls for worship.



Reconstruction of the south-eartern pert of a Buddhist menestery complex, Adzhin

Excavations in recent years have shown that the monastery part was a two ey building, as is shown by the stairs leading to the upper storey. The ti hall was of quite considerable size: 10.25x9.5 m. Its roof was supports columns, and near the entrance, on a pedestal, was the enormous figure 6 standing Buddha. Judging by the head that was found, the figure was no than 4 m high. In the centre of the temple part there was a stupe with a stal leading upwards. Both parts of the monastery communicated with one and There were corridors around the stupe, along which the monks and les went to worship,

On the sides there were niches in the walls with figures of the But The sculptures were of various size, sometimes reaching one and a half! human size. There were murals on the walls and arches, depicting Bud in sarious poses, all shown seated on special pedestals, but the position o hands and the head differed in each figure. The colour of the dress also va The number of paintings that has survived is not very large, but when the actery was functioning paintings covered all the walls and ceilings of the buildings. The painting technique was close to the traditions of India Ceylon first a linear drawing was made, then the inner space was color True, a second working up of the ready drawing was also made (a similar !

narue as to be found, in particular, in Apanta).

Remarkable are seenes of offerings, the so-called scenes of prenathis were shors an whate chothing are bringing gold and alleer vessels containing flor honour of the Buddha. The faces of the donors are surprisingly remine I the faces of local people. The scene from Adshina-teps is analogous to famous paintings of Siciria a a remarkable page in the art of ancient Ceylon.

The offering of flowers is a custom widespreal in Indian religious practices (pup), and was reflected in Gandhara art and in Ajanta. Of interest is the clothing of the donors' the fabric covering the whole body forms free folds. On the waist the caltan ii drawn in by a belt, to which are fastened a sword and a dager. The rich attire and the weapons of the donors point to the fact that they represent the propertied strata and not the ordinary worshippers

Although the painters were obliged to subordinate their artistic portrayal to religious ends, they did not follow a rigid canon but introduced their own concept of the world into their work. The great artistic skill filled the paintings with vitality, noticeably enhvening the canonical forms Secular motifs also

occupy a prominent place side by side with the religious painting.

All the structures of the monastery were built of undressed blocks and adobe. The long narrow chambers were vaulted, while the square cellae had cupolas, the apertures were arched and made from adobe. All the sculptures decorating the monastery were also made of clay. After the figures had been made (for the most part by moulding), they were painted (the figures of Buddhas were variously coloured: the cloaks were red, the sules of the feet

white, and the hair black or dark-blue).

The most impressive detail in the temple is the enormous figure of the Buddha (about 12 m) Some details speak most eloquently of the size of the sculpture-thus, the palms of the hands are 132 cm long, the feet from 165 to 190 cm, and the toes are up to 46 cm. The whole body of the Buddha. with the exception of the hands and the soles of the feet, was, as it were, wrapped in a cloak, sanghati, which is girdled by a cord round the waist, the feet are in sandals Judging by the remains of the painting, the clock was red. and the face, hands, and soles of the feet white. The figure was first made from

adobe which was then covered with clay. It is interesting that the gigantic figure of the Buddha in Southern Tajikistan has something in common with the famous sculpture of the Buddha in Polonnariva, the ancient capital of Ceylon. The Ceylon colossus is somewhat smaller than the Central Asian, and of a later period-it is dated to the 12th century A.D., however both are made in similar manner. This coincidence is not ac edental, but is evidence of the wide spread in the Buddhist cultural world of in southern branch—the Himayana artistic principles, which, in spite of the influence of local cultures and traditions, preserved their unified base in this connection it is appropriate to remember once again the arrival in Ceylon of Buddhists from Central Asia (Parthia), of which we are told in the Ceylonese

chronicle Mahavamsa.

The monastery in Adzhina-tepe was built in accordance with general Buddhist tradition. The influence of Indian Buddhist art is quite obvious It must, however, be noted that the Tokharistan masters did not blindly follow generally accepted canons. It is precisely the excavations in Adahma tepe that showed how stable local traditions were, and how original were the architectutal and artistic schools of ancient Tokhanstan. Local sculptors and painters, builders and architects made use of traditions and skills already formed in Central Asia, and efficiently combined them with the cultural traditions of neighbouring countries, first and foremost India and Afghanistan (Fundukutan) The use of the cultural traditions of the Gupta era, the heyday of ancient Indian culture, may serve as an example of this



Head of the Southwelling Adoling tops

was us to vay a creative anthreas of Indem (Inde-Raddins) and Estrate Undertoom that had be the appearance of the content. Technically, if not Materials from Advo their point in the Content Technical of La turn whole, and content provides the of Content Asian W to the Content of the Content of the Content of the Content Asian W to the Content of t



The Buddhe's myrana. Adzhina-tepe (Reconstruction)

some art critics-Orientalists were obliged to acknowledge the enormous impact of Central Asian artists traditions on the formation of the arts in Iran Afghan stain and Eastern Turkestan. Recent accasesions have explicitly confirmed the spinion of the well-known Italian scholar M Bussagh that the traditions which decloped in Northern India were in fact an echo of Central Assurt traditions.

A true involved finds were in sect an exty evolpture. Here too one can rette the filteres of labous at side by side with local Bartean I obharstein fistires. In addition to the strong militeres of Gandhars traditions, the interest of Gardhars traditions, the control of the strong traditions of Gardhars traditions, the control of Gardhars traditions to the State of Gardhars tradition in onsistry totalists. What is represented it is swetched of the State of Gardhars tradition of the State of Gardhars tradition on the representation of the State of Gardhars traditions of Gardhars

The figures of the lay benefactors are of great interest. One of the mulplife figures of the lay benefactors are presentation of the sage hashyapa bires is, in the opinion of scholars a representation of the sage hashyapa Separate suppliers are so expressive and realistic that one is involuntary rechanted by the artistic talent of the succent masters and by their aesthetic taste. During secent excavations a most interesting sculptural composition was discovered, in which was told the legend of the prince Siddhartha, who, before

abandoning the "world", took leave of his horse Kanthaka.

Buddhiet monasteries were not only places of religious ceremonies and
worship. The important educational note played by the elebested Buddlet
monastery in Nalanda (India) is well known. Possibly Buddhist monasterie
were centres of education in Central Asia too. Indian luteratur, medicine do

astronomy penetrated into Central Asia along with Buddhism.

The Arthrina tree monastery in not the only evidence of the sprad of Buddhism in Central Asia in the first centuries (A.D. As a result of new seventh of the property of the control of the sprad of the seventh of the

As a result of recent excavations earlied out by the South Tank expedition, led by Professor B. Litvineky, a Buddhist temple, dating to the 6th 8th centuries A.D., was discovered 80 kilometres from Dushanbe, the capital of Tajikistan. There was a square shrine (4.7x4.9 m) in the centre with two entrances facing each other. It was enclosed on three sides by a II-shaped passage, and on the fourth had a portico with four columns in front of one of the entrances, with a small courtyard adjoining. Judging by the excessions clay figures of lokapalas stood in the corners of the square shrine on special pedestals, and in the centre, in one of the niches, was the figure of the seated Buddha. Because of the number of figures this hall was given the title "hall of the nine statues". Monks and lay followers of the Buddha's teaching made their pradakshina along the circular corridor, where sculptures of the Buddhs were placed on pedestals. This ceremony was reflected in the paintings covering the walls and arches of the corridor; behind the monks came distinguished ladies in procession, bearing offerings of lotus flowers for the Buddha. In the upper half of the mural there were figures of the Buddha and his disciples. The fragments of murals and sculpture discovered by archaeologists serve to confirm the high professionalism of the local masters, who creatively com-

bined the traditions of Indo Buddhist and Central Asian art.

Many monuments of Buddhist architecture and art have been discovered in

recent years, and what is most important, written relics, too, consulting of

Buddhist Sznakri manoscipis in the Budnis scipit.

In the hill stransporting in the Budnis scipit.

In the hill stransporting in the Budnis scipit.

In the hill stransporting the Budnis scipit scipit

of assemblies of the community, of alms, of anful conduct by a monk, etc.

According to Chinese pilgrims, who visited Central Asia, there were about fred Buddhist monasteries with approximately three thousand Buddhist

monks in Balkh (the capital of Tokharistan) in the 7th-8th centuries. Judging by this evidence, the monks were followers of the Hinayana. In I-tsing's diary there is a note on Buddhists in Termez-there were some ten functioning mon asteries there with a thousand monks. Thus written data fully corroborate

evidence from archaeological excavations and epigraphic evidence.

Buddhist relics dating to the post-Kushana period have also been discovered in other regions of Central Asia besides Tokharistan. This is supported by written sources. The famous Buddhist preacher Sanghavarma also came from this country. It is known that there was a Buddhist monastery in Samarkand at the beginning of the 8th century. Buddhism exerted a definite influence on the Sogdian documents studied and published by the Soviet scholar V Livshitz. True, no Buddhist relics have been discovered in Sogdiana, but taking into account material from Penjikent, one may hope that they will be discovered. There is quite a lot of archaeological evidence of the spread of Buddhism in other regions of Central Asia.

Two Buddhut shrines have been excavated in Semirechye The first (Akbeshim) was a rectangular structure (76x22 m). In one of the halls at the entrance to the shrine two pedestals have survived, on which, evidently, there stood statues of the Buddha. The finds of fragments of the leg and foot of an enormous sculpture (the foot is 0.8 m long) corroborates this supposition In the opinion of Professor L. Kyzlasov, who led the excavations, there was a bronze sculpture of the Buddha in the shrine: small bronze fragments were

found in the shrine beside the pedestal. The shrine in the second temple was also large (10.5x10 m), and was exca tated under the leadership of L. Zvablin. Pedestals, on which the figures of the Buddha had possibly been placed, were preserved in the niches The walls, judging by the fragments, were covered with murals. Amongst the fragments the representation of a large head of a Bodhisottre attracts attention.

The material mentioned clearly bears witness to the fact that Buddhism had spread to Semirechye in the first centuries A.D. The excavations of a Buddhist temple in Kuva indicate that the population of Fergana was also familiar with Buddhism. Fragments of a large figure of the Buddha (the head,

part of a hand, etc.) are of special interest.

Until quite recently the Bactria-Tokharistan regions were regarded as the extreme western boundary of the spread of Buddhism. However, as a result of archaeological excavations, Buddhist monuments have been unearthed in Merv. the largest city of the Murgab oasis, which for centuries was one of the bul-

warks of Zoroastrianism.

Information from written sources that one of the active apostles of Budthism in China in the 2nd century A.D. was the highly educated Parthian prince Anshi kao (such is the Chinese transliteration of his name, in which Anshi corresponds to Arshak) provides circumstantial evidence of the penetration of Buddhism into the Parthian environment. Evidently, as far back as the first centuries A.D. Buddhist merchants, engaged in transit operations, came at first to the left bank middle reaches of the Amu Darya, which comprised the eastern boundary of the Arshahid empire, and then to the Murgab valley as well

A terracotta figurine from Ak-kala, near Karabekaul, on the left bank of the Amu Darya (Turkmen SSR) provides direct evidence of such an advance of Buddhist communities. According to archaeological and stylutic details, the figurine dates to the 2nd-4th centuries. If depicts a scated Bodhunttie, with

feet and hands ermend. The face is broad, full, with half-closed, elongated eyes and lengthened ear lobes. The headgear has raised curis, the body is halfnaked, there is a necklace and a rich chain running slantwise from shoulder to shoulder, the arms and the lower half of the torso are enclosed in softly draped fabric. The figurine is made from an excellently formed mould it is noteworthy that It has production defects; on its back the clay is twitted into a shapeless lump and in some places in flaking off. Naturally an apropt Buddhiet would not take away a defective example from far away but would take a high-quality figure home to his native land. Obviously, the Akkala Bodhuattra (as the many other figurines that have been found) was made locally. But the most interesting event was the discovery of two large-state Buddhist monuments in Mery, Judging by finds of coins of the late-Parthis minting of Margiana and the coins of the Sassanid ruler Shapur L they at of a much earlier date, going back to approximately the mid-3rd century AD It was an architectural complex that included a sangharama and a stape. I was located in the south-eastern suburbs of the huge city that Grace-Roma authors called Margiana town (locally known as Merv).

The stupe, made of adobe, was erected in the middle of the 3rd centur)

A.D. and had a high pedestal (13x13 m).

At the end of the 4th-beginning of the 5th centuries the stupe was largely rebuilt. It acquired a cylindrical shape, approximately 9 metres in diameter, and obviously ended in a dome-shaped monolith. On the northern side there rose a broad, steep stairway with numerous steps and with corner projections An enclosed courtyard was in the front. On the corner parts of the platform, on the northern side, two small cylindrical stupes were set up, made from adobe, of which only the round bases have survived. It was, obviously, all this time that the monumental clay figure of the Buddha was made.

The Buddhist complex was later destroyed but the worshippers carefully

buried the Buddha's fallen head.

The sculpture's head is 75 centimetres high, and is made in accordance with the general Buddhist art canon. Inside the head there was a clay man reinforced with some kind of a plant framework, on top of that were layer of thick elay on which the sculptural modelling was carried out. The hair, it the form of snail-like curis, was modelled separately and then fastened on The face is a full, squarish oval, with a gentle plasticity of features, beneath half-lowered upper lids, cut in relief and casting a deep shadow, there are narrow alits for the eyes. Three layers of paint have been preserved on the fact, pink, yellow and red an indication of the sculpture's rendvation. The his me eyes were light-blue and the lips bright red.

Another Buddhist architectural complex was situated beyond the eastern city wall of Mery, but only parts of the stupe have surrived.

With the help of the coins, one may accurately date the end of the existence

of the complex as the 6th century.

The find of a Sanskrit Buddhill manuscript not far from the ruins of the ancient city of Mery (the Turkmen SSR) is an extremely important discovery. The manuscript was found in a vessel together with Sassanian cours of the 5th

century A.D., and stone statuettes of the Buddha. The manuscript has over 150 sheets, written on palm leaves, on some of which the pagnation has been preserved, and it dates in approximately the 5th-6th centuries A D. Soviet scholar Dr. M. Vorobyova-Desystovakaya is at present preparing the manuscript for publication; preliminary study showed that the manuscript includes several Buddhist texts-some Sutras and part of the Vinaya. Analysis of the content shows that this was a kind of "summary" of various Buddhist texts intended to be read by Buddhist laymen. Folklore motifs are to be found along with excerpts from canonical texts. It mentions well known episodes from the life of the Buddha, but the narrative is frequently broken off and not written in full, only the first few phrases from the biography of the Buddha are given-for it was enough samply to remind the faithful of the necessary episode. Thus, the manuscript tells the story connected with the Buddha's second Benares sermon: only the enlightenment and the names of three well-known followers of the Buddha are given, and then a reference is made to the Avadana, where the story is told in detail Several thort tales are very similar to the Jatakas, for example, about the tortoise Vateks No 283) and the dram (Jatoka No. 59). Fortunately, the colophon of the manuscript has survived. In it well-known texts of the Sarvastwado are listed (the Vinaya of the Sarvastivada school), and this enables one to get an idea of the contents of the "disciplinary rules" of this school (such data was previously unknown).

Here is the colophon in full:

"Who should have mercy? The old, the sick, those who suffer from minutes and emitty, who lave in fear or among eval monks Who should not have mercy? Those who are not old, who are not neck, who do not suffer ministratum and emitty, who do not live in fear or among evil monks who these questions meetings must be called. Neither the Pratamolatum of the Changes are the Vasquesarta, constituting of the Transmostation of the Changes are the Vasquesarta, constituting of the Transmostation of the Vasquesarta, constituting of the Changes are the Vasquesarta, Vasques

"That is the end of the chapter on the collection of rules entitled 'The menting of 500 hillahus, not more and not less than five hundred. To the Person who ordered it to be written with the help of his best frend, experi in Vingya, representative of the Sarasstivada echool, for the benefit of himself and others. (50ry to ill Buddhas, May he who copped this shazira get rid.

through il of ignorance.

40.4

The state of

The scribe, who belonged to the sect of the Sarvastivadins, is also mentioned in the text. This is very important evidence for determining the character of Buddhism in Central Asia. Together with data from other inscriptions and Buddhist texts, it enables one to speak with certainty of the considerable in-Suence of the sect of the Sarpastinodons in Central Asia. This conclusion is conroborated by earlier written and epigraphic relics of ancient India and finds in Kara-tepe, which point to the existence of followers of the sect of the Sarrastinadins side by side with followers of the Mahasanghika sect in the ricinity of Termez, It is well known from epigraphy of the early centuries A. D. that Peshawar and Kashmir were two of the main regions where the met uf the Survestivedins was widespread. Il was from Kashmir, evidently, that the followers of the Buddha's teaching reached Central Asia. In the 7th century I tsing also considered Kashmir to be one of the basic regions from which the Savartituda sect apread. Buddhist pilgrims have left interesting records which contain, in particular, references to the character of the Budthist sects in Central Asia and discourse on the Hunayona and its followers in this region

The discoveries of painting in Penjikant, where Soute sholars has been carrying out executions for many years, are of press rules for the stop of Indian-Central Asian cultural lies. Penjikeru painting, this has become red famous, provided scholarship in the properties of the provided scholarship are the provided scholarship are the provided scholarship are described in the provided scholarship and the provided provided scholarship and the provided provided scholarship are described in the provided prov

The Penjikent scene, obviously, shows the ruler; tongues of flame rise above his head and there is a nimbus round it. His partner is also a person of importance he too has a nimbus, his clothes are unusual. The pose of the stated player is quite unusual his legs are stretched out. Professor Beleniuky inclined to compare this scene with one of the Buddhist Jataka stories which tells of the rules playing dice with his chief minister. It is well known that in Buddhat iconograph) tongues of flame were often the attribute of a special status, including that of the ruler. The suggested interpretation is not find a set but it accords well with the general direction of Central Asian Johan cultural relations. A painted composition was discovered in Penphent with a "darii blue dancer" draped in a tiger skin and a trident behind han. Professe Belenitsky rightly considers that this "dark-blue dancer" dates back to the remography of Shiva who, as is well known, is represented with a dark blue neck and always carries a trident. The legend of how Shiya came to have a dark blue neck is popular in India Of course, the "dark blue man" does not transmit the canonical image of Shiva to full extent, and his representated warrely provides evidence of the apread of followers of Sharuan in Penpirel The "dark blue dancer" is a clear example of the creative reworking by had

maters of an image borrowed from neighborring India

Prophent may buly be named an ocean of Soglian painting Painting hard been found in the most varied hislolings in a palace, a temple and in the homes of m h fownamen Among the aper imens of Penikent painting special attention should be paid to the "mone of mourning", one of the materperes of he had and perfects of Driental painting of the early Middle Ages in general in the evotee of the resuperation is a dead youth, lying under a special funeral stre here promitive under a operated marquee, Helind the deceased are women month tra strain; them where on the head Below, by the base of the funeral strain there are three figures dreamed at white Two of them are holding name kind of thereta with the h Bandles perhaps torches, and a handleless reset built heef are beer men and a woman and in front of them two more lighten the and prompts a very fine reflection of the greef of the people Surround force of and had a series forming has many have acratches and cuts on the fart and had a Two of the men are deported at the very moment when they are a short no boons as the Lieu of their ears with known time man arms to be part me has more as a men of great grief and devotion by the mention of the derear i I . the left of this fragment there has been preserved, although wit with state the figures of three female derives fone has many smist. They are



Shira danging, Panjakons (Tracing)

also mouring the deceased. Their hands are raised to these heads, apparently to criterate the gratues of the venum mourners. Some researches thank that the people depicted in white clothing are Sughans, while those in red and flive-brown, with high check-house and dusting erac, see Tarks. It thus and then participants in the fanceral procession are back. When see the same thank the same the Sughans and Turks, people and poly, asseming? The opinious of some researches at this keens reflects the views of the Manushaems on his beyond the gravations of the same same thank that the same thank thank thank the same thank thank the same thank thank the same thank thank thank thank thank thank the same thank th



# urermed delty. Penjikent (Tracing)

Syarush cult in Sogdians from written sources, but it is at the moment dilicult to say if the mourning scene from Peniskent is connected with the subject of Siyarush's death or not.

As a possible parallel we may refer to the description of the Buddha's nitruna, known to us from Buddhist works, first and lovemost from the the hayana sutrus. Both humans and gods take part in the mourning scene, in which the mourners torture themselves until blood flows onto the ground forming a river. Of course, there are no heect Buddhist attributes in the

Penukent scene, but the similarity in the description is indubitable and there fore deserves attention, especially if one takes into account the presence of other direct analogies between Indian and Sogdian art represented in Projiked The murals at the palace at Varakhaha, where Professor V. Shishkin carred on excavations for many years, are of great interest. In the Red Hall of the palare the murals are connected by a single motif. They show the struggle of

mounted on elephants against fantastic wild animals. The composi-

tion li divided into separate scenes: on each wall people are depicted on back an elephant trying to overcome the gigantic wild beasts—tigers, griffins, leopards and lions. The red background of the hall unites all the scenes Seated on an elephant is the ruler or a young warrior and a servant-driver. Wild animals are attacking them from both sides but the warriors are boldly beating off the attacks. In acientific literature it has already been noted that the idea of hunting when mounted on elephants was obviously borrowed from India, as

this mode of hunting was unknown in Central Asia.

An interesting thing is that the elephants are depicted rather unusually, or, to be more accurate, mischapenly: the body is too drawn-out and the legs are short. The tusks also are wrongly drawn, being depicted as issuing from the lower jaw instead of the upper. The artist had probably never been in India, nor seen elephants and therefore borrowed their image from various descriptions. Nor did he depict the harness of the elephant or the seat of the driver torreetly: a horse's bridle is shown on the elephant's head and the driver is seated on its head and not on its neck. In several other scenes the elephants

are drawn even with stirrups for the rider.

This scene has a definite resemblance to Ajanta painting-dress, ornamentation, etc., are similar. As compared with the Red Hall, where the general composition is divided into separate scenes, in the Eastern Hall, or as it is called, the Hall of the Yellow Griffin, each wall carries a complete composition. The mural on the southern wall is of special interest. It depicts the ruler seated on a throne decorated with yellow griffins that have carnel heads. To the left of the throne there is a group of people holding chalices, to the right are people in front of the sacrificial after bowl in which a fire is blazing. This is a scene from court life in ancient Varakhsha. In this instance the ruler is both representative of authority and high priest. A silver vessel bearing the representation of a winged carnel was found in Central Asia and is now in the State Hermitage Museum in Leningrad. One can speak of the Central Asian basis of the gren motif. All the murals in Varakhsha, as in other similar monuments in Central Asia, are done on elay stucco with colour-wash. This method of painting on dry stucco is widespread in India (Ajanta) and Afghanustan (Bamuan). However, on the whole, Varakhaha painting presents Central Asian art with Poots in local artistic tradition, and has parallels in other Central Asian schools, such as Penjikent and Balalyk-tepe. These traditions probably go back in the Kushana period, to the more ancient Bactrian-Tokhanstan school of art.

Central Asian sculpture deserves special attention insolar as in several of its specimens the influence of Indian culture and schools of sculpture can be

dearly observed.

,

The sculpture of a woman bird (Kinnari) was discovered in Varakhsha Iwo smiler clay sculptures were found in Penjikent where, judging from The interest they formed part of the decoration of the arch of the building.

The image of a woman-bird was also popular in Indian art of earlier tanes. Important finds were recently made during excavations at Kaushumba (near Allahabad). In the Saka Kushana atratum eculptures of wanted figures. including airens, were discovered. It is interesting that in Penjakent one comes across the twin representation of sirens, which is also typical of Indian art Such representations are to be met in the rehels of the famous Sanchi stapo and at Bharhut (1st century B.C.). The images of Kannara and Kinnara are well known in Indian Eterature.

There exists, on the one hand, the supposition that the image of the reached Central Asia from India in the first centuries A.D., but, on the of hand, it is quite lakely that this image, known in Iran and Alfaratin a much earlier period, came to Central Asia from there.

Wooden sculpture, which, as is known, was widespread in India, we seen in Penjikent. Thus, the figure of the dancing girl has many features of his art. The climate distroyed wood and therefore very little wooden whith has survived. Charted specimens were found in Penjikent-mixedwals were found in Penjikent-mixe

from fire, they were the average from the destructive influence of the dank. The carring on woos aread from the destructive influence of the dank and a figure seated on a throne in mentioning a processor of niged keep and a figure seated on a throne in the processor of the dark of



ion was obviously borrowed by Indian culture from Achaementd Iran Possibly the seene of the procession of homs from Penjikent is not directly connected with India, but reflects the close contacts between Central Asia and Iran in the previous period.

During the excavation of one of the aircas (covered gallery) leading to the temple complex in Penjskent, archaeologists discovered clay reliefs, stretching along all the walls of the walk. The reliefs depart the water element with

warnors and various creatures swimming in it.

Together with human figures we see dolphins, monsters with gaping jaws and a tinton standing nearby. The representation of the triton, taken separately, leads us into the world of Graeco-Roman art, but if we place it be the side of its neighbour, it acquires a different content, transferring us to the

culture of India and Afghanistan.

The monster with gainer javes is none other than the mekare, one of the most widespread mythical manges in Indian art. A creature remnuscent of the wito is often depicted by its side. The representation of the mekara with the tition beams with contract the mekara is usually interpret and the rembodiment of the water element which ties in excellently with the rembodiment of the water element is Penjikent. Possibly the sculptor had in mind reterence for the vater element in Penjikent. Possibly the sculptor had in mind reterence for the view Zerawhan, which provided the land of the Square with water. As a parallel we may point to the relate sculpture from India, the bit the danges and the Junna are represented fitums figures represent the fitting the relation.

The Indian influence on Sogdian painting and sculpture is explained both by common artistic traditions and direct loka Some years ago a small Sanskett interption on a figurent of a second was found in Penpkent. The interption is in the Enthni stript, a fact which clearly witnesses to the arrival of an In

dian in the city.

One of the most outstanding examples of early medieval painting in Certal Asia, and, possibly, the whole East, is the painting of anywrit 'smarkand discovered in the last years by Sowiet scholars in Afrasial-the site of anywrit Smarkand. The history of Sanarkand, which has already celebrated its 200th ministraty, contains many plottings appare, It is one of the most accretificities.

in the world, and has surrised to our day as a major urban centre

Until recently Samuland impressed one with its famous monuments of this life centure architecture, necessate one as also to appreciate at its tree word the remarkable skill of the fift-the centure segment artists bearable-quest of contrast and the contrast of the second contrast artists and contrast of the contrast o

There exists, on the one hand, the supposition that the stay of the series of the control of the

Weoden sculpture, which, as a known, was subspread in hits without an Perphent Thus, the figure of the dancing girl has man features of kills at The chinate districted wood and therefore very hith woods subject has surroad. Charrel specimens were found in Perphent may always with the surroad. Charrel specimens were found in Perphent may always with the first first, the were thus surrol from the destinative influence of the chair from first. The surrounding was a surrounding to the chair from the distribution of the chair from the distribution influence of the chair.

The carrier on wood as north menhousing a processor of acquite and a force wated on a throne in the form of two annuls as north verbooks and a force wated on a throne in the form of two annuls as hyper post-books are many of a sungle for occurry puts often a lanker of water force of the processor of the proceso



hon was obviously horrowed by Indian culture from Achaemenud Iran Possibly the scene of the procession of lions from Penillent is not directly connected with India, but reflects the close contacts between Central Asia and Iran in the previous period. During the excavation of one of the arrans (covered gallery) leading to the

temple complex in Penjikent, archaeologists discovered clay reliefs, stretching along all the walls of the walk. The reliefs depict the water element with

warriors and various creatures swimming in it.

Together with human figures we see dolphus, monsters with gaping jaws and a triton standing nearby. The representation of the triton, taken separately, leads us into the world of Graeco Roman art, but if we place it by the side of its neighbour, it acquires a different content, transferring us to the culture of India and Afghanistan.

The monster with gaping jaws is none other than the makers, one of the most widespread my thical images in Indian art A creature reminiscent of the titon is often depicted by its side The representation of the makare with the triton became widespread in Buddhist art The makers is usually interpret ed as the embodiment of the water element which ties in excellently with the traceal idea of the Penjikent rehels This, in turn, allows us to speak of the teverence for the water element in Penphent Possibly the sculptor had in mind reverence for the river Zerayshan, which provided the land of the Sogtians with water. As a parallel we may point to the relief sculptures from India, in which the Ganges and the Jumna are represented. Iliunan figures represent the deities of these meers and are depicted standing on water creatures, including the makara.

The Indian influence on Sogdian painting and sculpture is explained both by common artistic traditions and direct links. Some years ago a small Sanskrit recription on a fragment of a vessel was found in Pennkent The inscription in the Brahms script, a fact which clearly witnesses to the arrival of an In-

can in the city.

The state of the s

One of the most outstanding examples of early medieval painting in Cenbal Assa, and, possibly, the whole East, is the painting of ancient Samarkand, decorred in the last years by Soviet scholars in Meanab-the site of ancient langekand. The history of Samarkand, which has already celebrated its 2500th Americany, contains many glorious pages it is one of the most ancient cities

a the world, and has surround to our day as a major urban centre Until recently Samarkand impressed one with its famous monuments of 18th 17th century architecture, nowadays one is able to appreciate at its true both the remarkable shall of the 6th-7th century Sogdean artists Samarkand a contemporary with amorat Rome, on the Afrasiab ate archaeologista Browered cultural strata dating to the middle of the let century B. C. In the th century II C. Marakanda (Samarkand) withstood the attacks of Alexander be Great's arm; and became one of the centres of the struggle of the Sordiba commanded by Spatamen, against the Graeco-Macedonians. The 6th and d centuries A.D were a period of a new upweing for Samarkand, of growth tride and external relations During excavation of Measiab archaeologists the discovered the remains of an architectural complex of that period, which successed the remains of the ruler of Santarkand Massive clay walls () in Sim high) have been preserved. Mural painting was found in a fiall measuring him high) have been preserved. in night) have been jave evene was exposed on the southern wall a rich cara-lity m. A large painted scene was exposed on the southern wall a rich cara-



hon was obviously horrowed by Indian culture from Achaemenid Iran Possible the sene of the procession of Ions from Penjikent is not directly connected with India, but reflects the close contacts between Central Asia and Iran in the previous period.

During the excavation of one-of the aircons (covered gallery) leading to the simple complex in Penjkent, archaeologists discovered clay reliefs, stretching along all the walls of the walk. The reliefs depict the water element with

warners and various creatures swimming in it.

Together with human figures we see dolphus, monsters with gaping paws and a triton standing nearby. The representation of the triton, taken sepa rately, leads us into the world of Graeco-Roman art, but if we place it by the side of its neighbour, it acquires a different content, transferring us to the

rulture of India and Afghanistan.

The moneter with grifting laws in some other than the makers, one of the most widespeak mythical maps in Indian art. A creature remnuement of the total is often depicted by its side. The representation of the makers with the titles became widespeak in Buddhut art. The makers is usually interpret of an the embodiment of the water element which toe an extellenth with the removance for the stopping related from the Tomaskan trought to the reverance for the sine Zeravshan, which provided the land of the "sgraws with suffer, As a parallel we may point to the erelate activities from India in which the Gaupe and the Junea are represented Illuma in figures represent on the first from the dependent of the "sgrawshand" and the size of the

The Indian influence on Sophian painting and sculpture is explained both by common artistic traditions and direct links. Some years ago a small vandar interription on a fragment of a sensel was found in Fenghent. The interription is in the Brains serme, a fact which cleriby witnesses in the serviced of an in

den in the city .

the of the most outstanding examples of early medieval partiting in Central Asia, and, possibly, the whole East is the painting of arevent's marked decorred in the last years by Court scholars in Yarasak, the ute of ancered Smarkand. The history of Sanatkand, which has already celelested its 200th annexary, contains many, florous pages 11 is one of the most assertificities.

in the world, and has surrated to our day as a major urban centre.

Intil eccently Samarkand impresent one with its famous missiuments of

100 17th centure architecture monoration one is able to appreciate at the tree with the remarkable shill of the 6th the centure Septem artists is ward and we contemporary with mercent Rome on the Massach into archaeologist with the century of the standard of the destroy. If I is to the the century if I is the fit century if I is Marsach and a Camark and you obtained the attention of the stange in the way of the fit century if I is Marsach and a Camarkable with the standard of the attention of the centure of the stange in the way of the various A. I was a person of the centure of the standard mass. The extensive and the standard production is the standard production of the centure of the

. .

van moving towards a pavilion where a group of people stand, obviously to meet the travellers. The cavalcade is headed by an elephant with a palangain, of which only fragments have been preserved. It is white elephant in a richly decorated cloth with a bell on its neck. One may suppose that there was a aristocratic lady in the palanquin, possibly a princess, with a maid-runt de picted beside her. Three horses, bearing ladies of the court, follow behind the elephant. One of the figures is quite well preserved and we can make out the lady's attire. She is wearing a short red dress, yellow baggy trousers and black bootees, a scarf in thrown over her shoulder and there are bracelets on her wrists. There is a short inscription in Sogdian on the arm of one of the lades which reads: "In attendance on the princess". Two men on camels follow behind the court ladies. One of them is quite young, white-faced, with a thin moustache and a short black beard, the other is a dark-complexioned elder with a grey heard. The high office of these personages in indicated by the fact that each carries a mace (or staff of office). They are well armed, a sword and short dagger hanging from their belts. There are rich gifts-a herd of horse (their legs have been preserved in the upper part of the painting) and white birds. Evidently, the birds had some special significance since they occupy one of the central places in the composition. The birds are escorted by two armed men who have the lower part of their faces covered in a white band. Alongside the birds there is the enormous figure of a rider on a yellow horse, which has unfortunately, been hadly preserved. The upper part of the representation has been completely lost as it was higher than the surviving part of the wall. But even the surviving part of the figure enables one to visualise its height (bening in mind that the wall survived only up to a height of 2 metres, the figure of the rider on the horse must have been not less than 4 metres in height which shows how majestic was the hall of the palace). The horseman, evidently, occupied a special place in the procession, and the whole scene depicted a marriage procession. The princess on the elephant was apparently intended for the ruler of ancient Samarkand or one of his sons.

On the western wall are shown men in long robes, richly decorated with intricate patterns. Birds with pearl necklaces in their beaks, and fantastic and mals-a winged dog, winged hons in groups-are depicted. Long swords and daggers hang from the men's gold belts. Their faces vary: dark skinned and white, young and old. Several men are carrying in their hands something resembling a necklace or a piece of patterned fabric. On the skirt of the white robes of one of the figures there is an inscription in Sogdian telling of the embassy of the Chatagian ruler to the ruler of Samarkand (Chatagian was a small domain in the Surkhan Darya valley). Judging from the inscription, be ruler's chief secretary arrived in Samarkand as ambassador. Ambassador had come not only from nearby Chatagian but from distant countries too. On the hand of one of the figures there is an inscription in Sogdan "Tibet". If one compares the murals on the southern and western walls, then the supposition that the Sogdian artists had depicted an important event in the hie of the ruler of Samarkand-his wedding or that of one of his heirs-is confirmed. Ambassadors came to it bearing gifts.

Afrasiah painting is a brilliant example of Sogdian art, and opens a new page in the history of the ancient culture of Central Asia and the whole Fast. The discovery of Sogdian inscriptions is of enormous interest since very written Sogdian relies have survived to our day. Thanks to these inscriptions written evidence has been obtained of ancient Sogdiana's ties with India. and even with Tibet. The figures of the elephant and the white birds were most Early made under Indian influence. It is well known that in ancient India white were were considered to be an attribute of the goddess Sarasvati

Scholars studying Central Asia and the Far East still have to examine thor oughly the subject of cultural contacts between Central Asia and Tabet in the 6th-7th centuries A.D., evidence of which is provided by the Sordian merup-

bons from the palace of Afrasiab.

Professor L. Albaum, analyzing the Afrasiab murals in his book Afranab Paintings (Tashkent, 1975), came to the conclusion that some fragments of the mural paintings represent Indians and a scene from Indian life. The women are in ages, although their iconography is Central Asian, the riders are shown on elephants, which, incidentally, are represented more realistically than in wakhoha-evidently the artist was acquainted with these strange animals Int and blue lotus flowers are also depicted, and L. Albaum suggests that this is a scene of the journey of the Indian embassy to Samarkand The embassy is shown during the crossing when it is being attacked by wild animals Smilar mouls as that of the encounter of the elephant eiders with the wild ansmale er also found in Varakhulus painting-it is very popular in ancient Indian are

On the whole, a Afraviah painting artistic traditions of various countries merged, but dominant in this synthesis were local Central Asian features dat

ing to the Kushana period.

Recent research by Soviet archaeologists in Central Asia sheds new light on the directions and scale of international relations of Central Sus in arrivent times and the early Middle Ages. Archaeology supplemented written evidence of the close links of Central Asia with India, the har and Middle hast, Iran.

and later on, with By zantium too.

he have already mentioned the treat part played by Central Asia in ar Painting China with Buddhism; it was precisely through Buddhism that In san and Central Asian culture penetrated to the Far I at The peoples of that is now Soviet Central Asia acquisited the rest of Central Asia and China with the attainments of the Gracco-Roman world, and themselves assemblat ed and carried to the Mediterranean countries the cultural traditions of the bright of the far fast. The Chinese, for example, borrowed from Central has a number of cultivated plants such as increme, grape times and, posselds tothe It is known from Chinese sources that at the beginning of the 5th restory All the inhabitants of Central Asia taught the Chinese how to make firm. The "Great Wall of China" could not percent the peoples of he last from emerching their coun entires with the attanoments of central han resinction, or the peoples of Central Ana from learning about the many translate a herements of the peoples of Cluna

Central Asian relations expanded greatly in the Luchana period Archaeolo. free her friend come of the Austana rulers near five on fit segme and was there, and in account cities of the Bornan Laupare, while come of the Bornan Property Augustus, Tilerous and others have been found so come of Restern and Seathern India Finds of Rushims come in the Rama organizated after from

therem so the Trans Crale territors must the area of morthern toe

The forest NR State passed into Samon Same through the Control Samon honom of the Audiana Lings. and it is from hore, realist's, from Lingson that have a cut to the success rates of the complete likely was read it a



typical that during the Kushara period day instations of Roma roseds are made in Gentral Aux (seek instations are also found in Ruchas, at New Yer, in Abnerom and Saydhand, the same production and Saydhand are the many recall the new terming evidence from the archives not the solution are the many recall the new found of High-harms that at the old of the 5th entirely BC, a native of Moseron, Dargama by sums, as severing as a solder three Jodging from written natures and an harological material (promany), "solid much "Sogialan letters from & some Turketanh be



Berry bear lacker werthern delemen



Scene from Indian mythology. Afrasab

whole entern section of the Great Silk Route was in the hand, of the Sogdians by the 4th censury AD They set up their own colones and settlements in the interior manner of the silk of th





### Indian Manuscripts in Soviet Collections

Rich collections of lankin manuscripts dealing with the most diverse aspects of noriest Indian culture are preserved in the Sowet Haison. They began to be collected as early as the 18th century, but the haste stocks were put together in the 19th entarty, owing to the efforts of travellers and Russian indologists who wisted the countries of the East. The richest collection is connected with white the Lankingse of the East. The richest collection is connected with white the Lankingse manually Buddhitzt and Jaisa manuscripts. In his will be the collection in the Buddhitzt and Jaisa manuscripts. In his will be not the cultural relica are still processed, about the most manuscript in the winter cultural relica are still processed. Another major manuscript centure is the Leningsad Branch of the USSR Academy of Sciences' Institute of Orientia Studies. This Collection is based on the stocks of the Asiatic Museum, New York and Collection is based on the stocks of the Asiatic Museum, New York and Collection is based on the stocks of the Asiatic Museum, New York and Academics So Otlenborg did a great deal to enlarge, is also Peterred Li. And Academics So. Otlenborg did a great deal to enlarge, is also Peterred Li. And Academics So. Otlenborg did a great deal to enlarge, is also

A description of the Indian manuscripts is given in the works of B. Dorn, O. Bölingk, N. Mironov, S. Oldenburg and V. Vorobyov-Desystorsky and the manuscripts been catalogued. Two catalogues perpared by M. Mironov of Indian manuscripts in the Asiatic Misseum and the Public Library) are particularly in the Asiatic Misseum and the Public Library) are particularly of the State of the Collection of Indian manuscripts in the Institute of Oriental Studies, where more than 000 precimens of Indian manuscripts or their fragments are pre-

served. These do not include the Central Asian stock.

The stock of Indian manuscripts in the Leningrad branch of the Institute of Oriental Studies includes the most varied works. There are both Vedic texts and Puranas, epics and kapyas, scientific essays and philosophical darshanas, Jains and Buddhist texts, etc. Blost of the manuscripts are in Sanskrit, but there is also a considerable number in Pali. The most interesting are listed be low. Among the Vedic works there is one manuscript of the Tattinya Samhita, three of the Vansaneya Samhita, two manuscripts of Sayana's commentary to the Attareyaranyaka and the Brihadaranyaka, manuscripts of various Upanuhads, beginning with the early ones (for example, Chardogya Upan ished) and ending with Shankara's works (Aptoragrasuce appanished). From the works there are manuscripts of the Mahabharata (including two of the (14) and the Ramayana. The Puranic tradition is particularly rich, there being III manuscripts of separate parts of the Purana collections (from Garada Parana, Padma Puruna. Brihaddharma Puruna, and others). There are several nanuscripts of collections composed of texts of various Puranas, under the bile of Ekadashamahatmya.

Manochamanaman.

Manochaman.

Manochamanaman.

Manochamanaman.

Manochamanaman.

Manochaman

(100 names of God, beginning with "g"), tables for divination, etc.

Among the manuscripts of Sanskrit fiction in poetry or poetic proce (barre) of particular interest are the manuscript of the Brihatkathaman pri, two man uscripts of the Rachurumsha, and an incomplete manuscript of Kahdaul Kumarasambhava, the manuscript of Subodhi-Sharatasena's commertary

in Volume VIII of the "Bibliothera Buddhica"

and the famous brilanter rosay lehter alregate

on the first two sections of this poem, parts of the Hitopodesha and the Me kampinin, three manuscripts of Javadeva's Catagoriade, a part of Bhatinhan) l'airagyashataka, Vararuci's collections of verse (Vitners and Mitrerss) The unique manuscript of the Sanskrit anthology Subhashitamana (containing over a thousand verses; judging by the text the author was a Jim) ii of prat scientific importance. Twenty manuscripts in the collection relate to an est Indian drama Particular mention should be made of Goginatha's Kaurshe sortates, a value on sinful rulers (Prakrit verses translated into Sanskrit and written in the margins). Mammata's treatise Kanyapenkasha on the history of powtry (two MSS.) attracts attention. There are also 40 manuscripts dedest ed to works of grammar and commentaries to them. The rollection also be cludes three manuscripts of Sharvavarman's famous Sanskrit grammar Kaharis with Diegasimha's commentaries, manuscripts of treaties on various questions of Samkrit grammar (works by Jayarama, Ratnapani and Bharataems). The I passeren rette, a treatise on verbal prefixes, in its way an appendix to the Prathodia Very valuable are manuscripts of Amarasimha's dictionary (mo eat who and several manner upts of the Mahavyutpatit, an emportant Bulified terminological text published by I Vinayer and equiliblished by V Vinayer

Fifty of the manuscripts in the collection relate to various philosophial texts of both orthodox trends and Buddhom. Among them are Patangell Proprestre, Stankara's Yogutormuli (a treatise on Raprops), a number of works on logic, among them the unique manuscript of hamalachila's Blane activeme the complete text of the Brahme Sutrae, an extract from the five mate haraspate Shahea's commentary to Shankara's Shanrakabhashra, assect manuscripts of other works by hankers (for example, the Itmehodiek

memorips, but this is merely a part of the stock of Indian manuscripts, as only the first part of the exalogue was published. Unfortunately, the accord pat, which included Palls and North Boddhist words, was not published, the last of manuscripts that Mirconov did publish provides an older of the character of the whole collection and its encomous value. Visnoso described more than 130 Brahmanish beats. Various forms of Sansket literature on tables upon of portice, no tambous present of publishoody, religious, existence on the theory of portice,

punmatical treatises, etc., are also represented.

Of the epic works mention should be made of the manuscript of the Rama-7884 (the beginning of the poem), and two manuscripts of the Gito, one of them illustrated (a pift from the Sanskrit scholar Kossovich). There are also many extracts from the Puranas, and among the religious texts the most interesting are the collections in honour of the godden Kals, and the Januarnasa on worship of Durga. Tantric texts are there in large numbers, including the Iddiarakoshe, a work attributed to Dakshinamurts, from the karya most important are manuscripts of parts of the Gelagmends and Kalidass's Kumaresemblies. The Vetalepencerimshetika, a collection of tales edited by Kishemendra (a prose version of excernts from Gunadhya's Britatkatha, which has not come down to us), is of great interest. From works on poetics one should note the manuscript of Keshava Mehra's Alankarushekham, a manual on porbes, which is a commentary on Suddhodana's Alankara Sutra, from the grammatical works-the Nepalese manuscript of Canda's Prakritalakshana, the well known Prakrit grammar. Philosophical Durshanas are represented by minuscripts of works on Yogo (for example, the Corntinakayogushastra, the Hathayogapradipika, etc.), on the Mimamio achool (Appayaladikshita's Nakthermedetal; the manuscript contains 15 of the 27 chapters), on the l'edanta Padmapada's Pancapadiko-a commentary on Shankara's Sharirakabhashya, Remanuja's commentary on the Brahma Sutras-the Remanuja shribhashya, Midhra's commentary on the Brahma Sutras, etc.). There are also many manuscripts on astrology, for example, the Jatokashekhara of Sahajapala, the stokepoddheti, the Muhurterintemeni, a manual on strology-the Saraangraha, and the Samudrika -a handlook for determining man's character and tite by various physical signs. There are more than 110 Jaina manuscripts, among them a series of very valuable works. Besides the manuscript of the Acarangustru, two manuscripts of the Kalpasutra (one with a commentary on it-the Kalpata) and the manuscripts of the Sutrakritangusutra, there are many tonmentaries on the Sutray-Shilanka's Accoration (a commentary to the Acarangarutra), Lakshmirallabha's Kulpadrumakalika (a commentary to the Kulpasutra). Manuscripts of Harildadea's work Dasharaikalikabrihadereth, a manuscript of the collection of Sanskrit and Prakrit worship formulae of the Diamhara sect-the Samayaka, the manuscript of Hemacandra's famous Parkintoperan, the Provasonasaroddhara-a famous Jaina collection of Prikrit Cathas (of the 1609, the manuscript contains 1606) are all of undoubted interest. Mention must also be made of the manuscripts of several other important I sina texts: Shrivakoti's Aradhana, on the dogma of Jamism in the spirit of the Digambara sect, Sahajakushala's Shritwicara, a collection of dicia you of the Digambara sect, Sahajakushala's Sarituteana, a constant tion the Jaina Canon with commentaries, Munisundara's Transadyagoshthiinstructions on conversing with educated Brahmans in order to convert them to January, Ratnashekhara's Accrapracipa a treatise on Jama morals with tales of a fantastic nature, and Pujyapada's Upasakacara, a treatise on the duties of

lay Jainas. Among the Jaina manuscripts is the well-known distric town Prestructurementamentals with commentaries by Decendra, which was populboth among the Digambaras and the Shretambaras, the manuscript of Son sona's Pathonomongurona, a kind of Jaina Ramayona, two manuscript of the Samyaktrokeumudistahta, a famous collection of tales of the Digambara is addition there is a manuscript of various Jaina instructions on pays, hymair honour of future Jinas, hymnus to Maharira, etc.

The collection of Buddhea memoraly a contain very important work Aryabura's Jacksonney, A demonscript and accordant very important work Aryabura's Jacksonney, A demonscript and defacetic, Conferencia Statement, A demonstrate, annuacipto of med famous bayana Sutras as the Samarapacham, the Agentiatory above for the form of conversations between the Buddha and the Manjaukrij, the Makayana Pitho ophical treatise by Ramapala-the Schmidtedpragnificks and the samerification of the Australia of the Samarapacham of the Indiana Conference of the Montain and Conference of the Montain the Montain Conference of the Monta

This is only a most general survey of Indian manuscripts preserved in the main manuscript collections of the USSR, but it shows what rich collections are available to Indologists, what opportunities they have for a deep study of

ancient Indian culture.

The Central Asian stock, stored in the Leningrad branch of the Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of Sciences, deserves special mention. The manuscripts preserved there are of great interest to Indologies. although they were discovered in Eastern Turkestan. The majority of ancent manuscripts have not survived in India because of the damp climate, and the atudy of Buddhism was carried on primarily on the basis of translations of Sanskrit originals into Tibetan and Chinese, During excavations in Central Asia ancient works of Sanskrit originals (in Brahmi and Kharoshthi) were found which, according to palaeographic data belong to the 6th-8th centuries A D. The importance of these Central Asian manuscripts for the study of Buddhism and the role of Indian culture in this region is enormous. The Central Asian stock began to be compiled in the 1880s and is now one of the richest collections in the world. A large number of manuscripts (mainly framents) was sent by the Russian consul in Kashgar N. Petrovsky, one of the first to realise the exceptional importance of Eastern Turkestan for the discovering of meient written source material of Indian culture. In 1892-1893 he sent more than 100 fragments of manuscripts on paper, birth bark and rellum to St Petersburg to Academician Oldenburg who published several of them, lieginning with 1875, and thanks to expeditions of the Russian Academy of Sciences and the Russian Committee for the Study of Central and Fastern Asia, numerous fragments of manuscripts began to arrive as gifts to the Asiate blussum. A rich collection was gathered by a Russian expedition to Turlan, led by D. A. Kl-mentz, later on an expedition led by M. M. Heresovaky, working in Turlm and hucha, discovered a series of fragments, and finally, during two expensions of the series of fragments, and finally, during two expensions of the series of fragments and finally, during two expensions of the series of the ditions to Central Asia, Oldenburg also succeeded in acquiring more than 20 fragments of Sanskest manuscripts in Brokmi

Owing to the efforts of Russian scholars the Asiate Moseum cane into positions of a most valuable collection of written sources of Buddhist collection here 700 fragments are at present preserved in Lemingel, leaf a combrible sumber has not yet been published, although Soviet wholars are worken interactely on them. The identification of the fragments is not complication.

TOTAL STATE OF THE COST

Many of the texts are also difficult from the palaeographic point of new having been written in a Central Asian curvive variant of Brahmi.

V. S. Vorobyov-Desyatovsky (1927-1936) sendered a great service in the compilation of the catalogue of the Central Asian collection During his shot life he published a number of unique texts, among them some new fre ments of the Kashyapaparicarta, fragments of an ancient explanatory dictions ry of Sanskrit, and syllabic tables of vertical and slanting Brahmi.

The atock also contains a large number of fragments of various manuscript of the Saddharmapundarika (they have now been prepared for publication by M. I. Vorobyova-Desyatovskaya), a manuscript of the Shardukskamarodana. many texts of dharanis, fragments of the Sanskrit Vinaya, Pramaparanus texts, extracts from the Hahayana Sutras (fragments of the Hahayana Maha parinireana Sutra), etc.

Study of these texts has already enriched world Indology and will undoubt-

edly bring still more scholarly discoveries.

# CONCLUSION

An examination in the most general outlines of the history of the shidy of accept Indian confusation by the country's scholarship helps to reveal the basic specifics of the USSR achool of Oriental studies as well as to appreciate at its

A deep respect for the peoples of India and their remarkable culture is char true value, its contribution to world Indolog) activistic of this achool. Such an approach is connected with the traditional frendly relations between the peoples of the two countries, with contacts

Already in ancient Rus an image of India as a country of wisdom and wealth going back to the distant past was formed, and Indian months became an integral part of the literature and folklore of Rus Trade and cultural relations between Rus and India were throughened over the course of centures bloce and more often indiansbearers of the cultural traditions of their country, began to appear in Rosas, while Rosassa travellers, beginning with the 15th century, visited india, becoming directly acquainted with her natural environment and popula bon, way of hie and languages, customs and religions. An interest in India and her great culture was aroused in many regions, now forming part of the 1 SSR. m very early himes—in Central Ana, the Caucasis in Buryatia etc Theer traditions became an integral part of the common hentage of the cultural contacts of both countries and undoubtedly influenced the development of the exemplic study of India in Russia and the creation of a school of Indology

One can now see in broader relief the long path traverse 6 by Soviet Indolo The first enthusiasts of Sanskrit studies appeared in Russia in the 19th tendary, and overcoming numerous difficulties a scientific school was created The circle of readers interested in India widened Scholarly research became more extensive and systematic Russian Oriental atudies achieved considerab success in the study of ancient Indian civilisation nevertheless research was all bring carried out by only a small number of scholars was insufficiently o

A qualitatively new stage began after the Great October Socialist Revol ordinated and, to a large extent, rather narrow thon, when Indology was given a new supulse Continuing the best tradition of the " of the Russian Indological school, Soviet Indology began to develop on a ba Acquaintance with the history of the study of ancient Indian civilisati

from times long past to the present shows that USSR Indology has both own traditional scholarly trends and its own general principles of research

In Russian scholarship special importance has long been attached to pr lens of India's relations with surrounding sountries, the mutual influence stricted lecture revaluation and other Central Value civilisations in Rose scholarship interest in the history of Central Ana and the neighbouring rep grose long ago, as far back as the 18th century. On the eve of the 20th cent Russian scholars organised wide-ranging international study of the hist

ethnography, linguistics and archaeology of Central Asia. Contemporary Sovie scholarship is successfully developing these traditions. In the archaeologic study of Central Asia, for example, important successes were schieved on after the revolution. Scholarly organisations, which arose in the Soviet Central Asian republics after 1917, have made an essential contribution in the studof Central Asia. In pre-revolutionary scholarship the subject of India's relation with neighbouring regions was frequently reduced primarily to the study of the spread of Buddhism. At present there is the possibility of expanding this field considerably. Most valuable material on the spread of Buddhism has been brought to light, and Soviet scholars are successfully working on it.

Sanskrit studies in Russia have long been connected with Indo-European studies, and this trend is also widely represented in contemporary Soviet shot archip. The problem of the origins of the Aryans, just as was the case at the beginning of the 19th century, is linked with the ethnic history of the Slen. However, the modern researcher can make use not only of the achievements of

comparative historical linguistics, but also of extensive archaeological material. As early as last century Russian scholars were displaying a special interest in Inchan epic and narrative literature (Buddhist Jatakas, "the tale within ! tale", etc.). Researchers were faced with the problem of the oral, folkers origins and spread of separate works and whole genres of classical Indian alerature. This interest is not accidental but is connected with the development in Russia of scientific folklore studies and comparative literary criticism. The USSR mone of the few countries which has had a long-standing rich tradition of oral folk literature. The views of literary historians and folklorish exerted great influence on Indologists, and Indological research in the green field aroused the most lively interest. A broad theoretical approach to the history of anesent Indian literature is characteristic of many works by Soviet Indologists.

Research in the field of Buildhism and Indian philosophy, earned on by Sheherbatskoy's school, was problic owing to the tradition of Oriental studsee and the unbiamed attitude towards the East that had developed in Russia Sweet acholies are working successfully on problems of Buildiam and Indian

Philasophy

Servet a holarship a based on the Martist theory of the historical process. to distinct from many conceptions which are widespread in the Best, Soriel has been graphy regards ancient India not as an isolated and self contained the sheathers, but so an organic part of the history of the world. The development of ancient laibs, ble that of other countries of antiquity, was determined by graval hators al live

it m worthy of note that only in post-evolutionary years did the a untile stady of contemporary India and contemporary Indian culture begin Three arow the practicalty of a complex study of India from ancient times in the present day for a country like India this is particularly important, because and the count hand at in improved be to understand her present day his without a harvaledge of her assume traditions, while on the other, India represents to manufact apportunity to see "laving ancient traditions" and after it is only if the fact of the latest see "laving ancient traditions" and after it is the fethe acht of the latest material that one is able to understand correctly the in formation from any irest to sta

bout historical a historicip attaches the greatest importance to the slip determ of me and hastery, a question to a thic greatest importance or a to all y and the action to a thick per productionary hastering after a to all y and no attention at all "your land hopets have done a great amount of work in this direction, and it is particularly worthy of note that their con-

thusons are highly valued among Indian scholars.

The best representatives of national scholarship demonstrated a historical approach is lindin culture in their research work, considering each event in its development, in its relations with, and in the "context" of, other events They underlined the importance of ancient Indian civilisation to the whole of mankind. At present its study is particularly topical Interest in Indian cultivation in the Societ Union. Over the last few years more translational and the study of the context of the study of the study

The Soviet Union is a multinational country and Indology is developing not only in Moscow and Lennigrad, but in a number of cities of the Soviet republics in Taru (Estenian SSR), Talkini (Georgan SSR), Tasklent (Uzbek SSR), Jasklent (Uzbek SSR), Jasklent (Jask SSR), Jasklent (Jask

In grand on the particular importance to context with totals.

In grand one may affirm that in event years Sowiel Indoopstle have a grand considerable success in the study of ancest inflam considerable considerable success in the study of ancest inflam considerable of the properties of the study of the

### List of Abbreviations

LB Lucinorpahus Bocrona (Bibliography of the East)

BAH Becrame Argaesium Have CCCP (Journal of the USSR Academy of Sciences)

BIH RECTRIK Ilpersen Heropun (Journal of Ancient flistory)

B3 - Boctomisie Januckin (Oriental Miscellany) BH - Bonpockt Heropius (Journal of History)

ГАНМК - Государственная Академия Истории Материальной Культуры (State Academy of the History of Material Culture) ЖМПП - Журиал Министерства Народного Просвещения (Journal of the

Ministry of Public Education) ЗВОРАО - Записки Восточного Отделения Российского Артеологичес-

Koro Ofmecraz (Proceedings of the Ocental Section of the Imperial Russia

Archaeological Society) ЗКВ - Записки Коллегии Востоковедов при Азиатском музее АН СССР (Transactions of the Board of Orientalists of the Asiatic Museum of the USSR

Academy of Sciences) HAH - Hameethe AH CCCP (Proceedings of the USSR Academy of Sciences)

ИВЛ — Падательство Восточной Литературы (Oriental Literature Publishing House) HAA - Народы Азни и Африки (Peoples of Asia and Africa)

ОИРВ - Очерки по Истории Русского Востоковедения (Essiys in the History of Russian Oriental Studies)

ПВ - Проблемы Востоковедения (Problems of Oriental Studies) РАНМК - Российская Академия Пстория Материальной Культуры

(Russian Academy of the History of Material Culture)

CA - Советская Археология (Soviet Archaeology) CB - Советское Востоковедение (Journal of Soviet Oriental Studies) CHB - Страны и Народы Востока (Countries and Peoples of the East)

СЭ - Советская Этнография (Soviet Ethnography) УЗЛГУ — Учетые Записки ЛГУ (Proceedings of the Leningrad State University)

ЭВ — Эпиграфика Востока (Epigraphy of the East)

ABORI - Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute BSOAS - Bulletin of the School of Oriental and African Studies

IIIQ - Indian Historical Quarterly iii – indo-iranzın Journal

JBBRAS (NS) - Journal of Bombay Branch of the Royal Asiatic Society (New Series) JPTS - Journal of the Pals Text Society

JRAS - Journal of the Royal Assatic Society

## Chapter I

#### Section 1

Александрия (Alexandria). Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV в. Ботвинник М. Н. и др. (сост.) М -Л., Наука, 1965

Байкова, Н. Б., Роль Средней Азии в русско-индийских торговых свя-13X (nepeas nonosuma XVI - sropan nonosuma XVIII s) (The Role of Central Asia in Russian-Indian Trade Relations, the first half of the 16th to

the second half of the 18th century), Taurkeur, Hayka, 1964. Баталын, H., Сказание об Индийском царстве (The Story of the Indian

Kingdom) Boponesk, 1876. Веселовский, А. Н., Из истории романа и повести (On the History of

Novels and Tales) Toma I-II Canky-Herepoype, 1886

Гольдберг, Н. М., "Русско-индийские отношения в XVII в " (Russian-Indian Relations in the 17th Century), Ученые записки Тикоокернского инcrutym AH CCCP, 1949, r. II.

Истрин, В.М., Сказание об Индейском царстве (The Story of the Indian Kingdom) М., 1893.

Космография 1670 г. (Соѕтодгарну, 1670) Санкт-Петербург, 1878-81

Линдер, И. М., Шахматы на Руси (Chess in Rus) М., Наука, 1975 Минаев, Н. П., Старая Индия. Заметки на хожение за гри моря Афанасия Никитина (Old India, Notes on Afanasy Nikitin's Voyage Beyond Three Seas) Санкт-Петербург, 1881.

Осилов, А. М., и др. Афанасий Никитин и его время (Afanasy Nikitin and His Times), M., Yunenrus, 1956.

Песни, собранные П. Н. Рыбниковым (Songs, Collected by P. N. Rybni-

kov). M., 1909. Русско-индийские отношения в XVII в Сборник документов (Russian-

Indian Relations in the 17th Century), M., HBII, 1958. Семенов, П. С., Путешествие Афанасия Никитина (Travels of Afanasy

Nikitin) M., Hayes, 1980.

Сперанский, М. Н., "Индия в старой русской письменности" (India in Оід Russian Literature). В сб.: Сергею Федоровичу Ольденбургу к пятидестилению научно-общественной деятельности 1882-1932. П., Над-во AH CCCP, 1934.

Сперанский, М. Н., "Сказание об Индейском нарстве" (The Story of the Indian Kingdom), Известия по русскому языку и словесности

AH CCCP, 1930, r. III.

Стефанит и Ихнилат (Stephannes and Ihnelates) Средневековая княга басен по русским рукописям XV-XVII вв. Л., Наука, 1969.

Трубачев, О. Н. "Indo-Arica в Северном Причерноморье" (Indo-Anca in the Northern Black Sea Area), Bonpocu языкознания, 1981, № 2 Упыницины, В. А., Сношения России со Средней Азией и Индией в

XVI-XVII 66. (Russian Relations with Central Asia and India in the 16th-17th Centuries) M , 1889. Фехнер, М. В., Торговая русского государства со странами Востока в

XII a. (Trade of the Russian State with Eastern Countries in the 16th Century) М., Гос. ист. музей, 1952.

Хожение за три моря Афанасия Никитина (Afanasy Nikitin's Voyx Beyond Three Seas). Грекова Б. Д. и Адрианова-Перетц В. П. (сот. М.-Л., Изл-во АН СССР, 1948. Bykov, A. A., "Finds of Indian mediaeval coins in East Europe", The Journal

of the Numismatic Society of India, Vol. XXVII, pt. II, Varanzsi, 1965. Kemp, P. M. Bharat-Rus, Delhi, 1958.

Russian Travellers to India and Persia 1624-1798 Kotor, Yefremov, Dankeyn. Delhu, 1959.

#### Section 2

Альтшуллер, М. Г., "Лебедев и Держдвин" (Lebeder and Derzhaus). HAA, 1963, Nº 4.

Антонова, К. А., "К история русско-индийских связей. Из теграла Г. С. Лебедева (1795-1797 гг.)" (On the History of Russian Indian Refe tions From the Notebooks of G. S. Lebedev 11795-17971), Il-mywerked epxue, 1956, Nº L

Бескровный, В. М., "Недийские рукописи, написанные в Росси (Indian Manuscripts Written in Russia), Сборные Госудерственной выше ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова Шедрина, П., 1956, выпуск III.

Воробьев Десятовский, В. С., "Русский индианист Гераски Степано-Buy Hebenes (1749 - 1817)" (Russian Indologist Gerasim Stepanovich Le-

bedev [1749-1817]). B KH. OHPB, c6.11, M., Itag-so AH CCCP, 1956. Гаманов, Л. С., "На истории изучения выдин в России (к вопресу о деятельности Г. С. Лебедева)" (From the flatory of the Study of India и

Russis [the works of G. S Lebedevi ). B KH., OHPB, co. 11. LANDAMU OPYTER PYCKUE OF HINDUU (Friends' Views Russians on India). [kut

ред А. В Запалнова и Е. П. Прохорова. И., Госполитилит, 1957. Галикова, Н Б., Очерки по истории городов России кожи ХУП въ

was XI III as (Studies in the History of Russian Cities in the end of 17th beginning of 18th centuries) M., 1982

Дивин, В А. Журиал путеществия могомия Никифора Палубира-MONE & HAZURO & 1763 1764 FF." (Dury of Warrant Other hible him boy armon's Travels to India in 1763-1764). Toyobs uncruryes ucrepus series **4**0 ININUS и Гетники, 1959, т. 27

Западов, А. В , "Юндия и русской литературе и мурналистик в XVIII в " flada in 19th Century Russian Literature and Journalian's Hill oriest

в м литературы в языка, 1956, выпуск 2.

Пебелев, Г. С., Беспристрастное созершание системы Востопнов Индин Crawcown, engineering offredor us a superior of comes (An Impolia Review of the System of the East Indian Brahmans, Their Sacred Ries and Natural Cust ans) M., 1905

Листерния, Е. Я., Манит Е. Г., "О некоторых проекти организация Process on Clear Kon suprousing N. I., "O neworopast spockets of the Organia's of Russian Indian Trade in the 19th Century 1 YLHY cepus me to member MINK, 1 776), BUTTER 9

Haramer, H. H., A. parmenue aprenue "Herenese" (annycu) a A.176 LANS DE LANGUAGE AND VILLE DE , ROPPER 1745 2 " ENGLENCE ACTIVES 'Indians' [Hindus] in Astrakhan According to 17th-18th Centery Sources up to 1743), Записки институти востоковедения АН СССР, 1934, т. II, вывуск 4.

Перциахер, В. В., "Русские моряки в Индии в 60-х гг. XVIII в." (Russian Sailors in India in the 1760s). В кн.: Страны и народы Востока, вып. V.

М., Наука, 1967.

Радишев, А. Н., Полное собрание сочинений (Complete Works) Тома Изд-во АН СССР, 1938-62.

Русско-индийские отношения в XVIII в. Сборник документов (Russian-Indian Relations in the 18th Century) M., Hayka, 1965.

Соловьев, О. Ф., Из истории русско-индийских связей (From the History of Russian-Indian Relations). M., Conjuctus, 1958.

Татицев, В. Н., Избранные произведения (Selected Works). Л., Наука,

Чулков, М., Историческое описание российской коммерции (A Histo-

rical Description of Russian Commerce). T. II, KH. 3, M., 1785.

Юхт, А. И., "Индийская колония в Астрахани" (Indian Colony in Astrakhan), BH, 1957, Nº 3.

#### Section 3

Абегян, М. Х. История древнеармянской аитературы (A History of Ancient Armenian Literature), Epenan, Изд-во АН Арм. ССР, 1975.

Абрамян, Р. А., Армянские источники XVIII в. об Индии (18th Century Armenian Sources on India). Epenan, Mag-no AH Apm CCP, 1968.

Абрамян, Р. А., "Рукописный учебник санскрита на армянском языke" (A Manuscript Textbook of Sanskrit in the Armenian Language), HAA,

Атлас к путешествию Б. А. Дорна по Кавказу и южному побережью Rachulickozo Mops (An Atlas of the Travels of B. A. Dorn Through the Caucasus and along the Southern Shore of the Caspian Sea) Canaxt-Herephypr, 1895

Ашрафян, К. З., "К вопросу о просветительском течения среди предстантелей армянского купечества в Индии в 70-80-х годах XVIII в". On the Enlightenment Trend Among Representatives of the Armenian Traders in India in the 1770s and 1780s) В кн.. Проблемы истории Индии и стран среднего Востока. М., Наука, 1972.

Бабур, З. М., Бабір-наме (Babur-nameh). Ташкент. Над-во АН УэССР,

Балгарыны (Вајзуатіалі). Тбилиси, Заря Востока, 1968.

Бартольд, В. В., Commenus (Collected Works) Toma II (1 - 2), V, VI. М., Hayka, 1963 68.

Бертепьс, Е. Э., Роман об Александре и его главные версии на Востоке (The Romance of Alexander and Its Principal Versions in the East) M.-II., H33-80 AH CCCP, 1948.

Беруни (Вегипі). Сборник статей. Под ред. А. К. Арекдев. Ташкент,

Бируни, Избранные произведения (Selected Works). Тома I - V. Ташкыл, Изд-во АН УэССР, 1957-74.

Бируни, Собрание спедений для познания драгоценностей (Минер eus) (A collection of Information for Discerning Precious Stones [Mine gy]). Л., Изд-во АН СССР, 1963.

Булгаков, П. Г., Жизнь и груды Беруни (The Life and Works of Be

Ташкент, Фан, 1972. Воробъев Десятовский, В. С., "Зачетка по индийской эпиграфик падписям храма огня в Сураханах около Баку)" (Notes on Indian taphy [on the inscriptions in the Temple of Fire-worshippers in Sura near Baku]) В сб.: ЭВ, т. IX, М., Изд-во АН СССР, 1956.

Дорн, Б. А., Отчет об ученом путешествии по Кавказу и Юх берегу Каспийского моря (Report on a Scientific Expedition Through Caucasus and Along the Southern Shore of the Caspian Sea). Casici-flerty

Крачковский, И. Ю., Избранные сочинения (Selected Works). Т. IV. 1861.

Л., Изд-во АН СССР, 1957.

Порджиланидзе, О. Д., "О траизитно-торговом пути из Индии к Ч му морю в античную эпоху" (The Transit Trade Route from Inda II Black Sea in Ancient Times), Сообщения Академии Наук Грузин CCP. 1957. T. 19, № 3.

Низамутдююв, И. Г., Из истории средневзиятско-индийских от MULE (IX-XVIII 66.) (From the History of Central Aslan-Indian Reh

[9th-18th Centuries]). Ташкент, Узбекистан, 1969. Низамутдинов, И Г., Очерки истории культурных саезей Сре Asiu = Unduu e XVI - novare XX ee. (Studies in the History of Cul Relations Between Central Asia and India in the 16th-early 20th Centu Ташкент, Фан, 1981.

Пигулевская, П. В., Византия на путек в Индию (Вухапиин

Routes to India) M.-Jl. Han-so AH CCCP, 1951. Ставиский, Б. Я., "О международных связях Средней Азия в V -VIII BE." (On International Relations of Central Asia in the 5th mic

Сысоев, В. М., "Храм и монастырь огнепоклонников в Сурачана Centuries), IIB, 1960, Nº 5. Baky" (The Temple and Monastery of the Fire-worshippers in Sura пел Ваки), Известия Азербийджинского врхеологического коми

Тер-Мкримян, Л. X., Армянские источники в Средней Азии V-VI вып Ц. Баку, 1925. (Armenian Sources on Central Asia in the 5th-7th Centunes). M. Il.

Al Burum's Commemoration Volume, Iran Society, Calculta, 1951 Albertant's India. Abridged and annotated by A. H. Danl, University

Islamabad, 1973 Albertani's India, I d. E. Sachau, Vol. 1-11, London, 1883.

Danibegashvili, R. The Travels of Rafail Danibegashvili in India. ma and other Asian Countries (1795-1827), Progress Publishers, Mon

Seth, M. J., Armenians in India from the earliest times to the present

"I M , "Inscriptions from Surahani, near Baku", IBBRAS (AS), I 350

# Chapter II

#### Section 1

Булич, С., Памяти О. Н. фон Бетлингка (In Memory of Otto von Bohtl-

икк) Санкт-Петербург, 1904.

Веселовский, Н. И., Сведения об официальном преподавании восточ-HALT RIBERGE & POCCUM (On the Official Teaching of Oriental Languages in Russia) Санкт-Петербург, 1879.

Григорьев, В. В., Императорский Санкт-Петербургский университет в течние первых патидесяти лет его существования (The Imperial Uniteruty of St Petersburg Over the First Fifty Years of Its History) Cankt-

Петербург, 1870.

Лісгупта, П. К., "О первом нядвйском члене Российской Академин Hayk (P. 12-6)" (On the First Indian Member of the Russian Academy of

Sciences [R Deb] ), CB, 1958, Nº 4. Зограф, Г. А., "Роберт Христнанович Лени (1808-1836)" (Robert

Khistianovich Lenz [1808-1836]), УЗЛГУ, 1960, выпуск 2

Кальянов, В. И., Изучение санскрита в России (The Study of Sanskrit іп Кими), УЗЛІУ, серия востоководных наук, 1962, выпуск 14

Коссович, К. А., Вступительная лекция о санскритском языке и лиteparype" (Introductory Lecture on Sanskut Language and Laterature), X 11111, 1859, 4 103, Nº 9.

Крачковский, В. Ю., "Востоковедение в письмах П Я Петрова к B. C. BERHICKOMY" (Oriental Studies in the Letters of P Y Petrov to

V. G Belinsky) B Kit.: OHPB. M., 11x2-Bo All CCCP, 1953

Кучнкова, А.М., Становление университетского востиховедения в Rereptypee (First Stages of the Oriental Studies in St Petersburg Universi ty). Mockes, 1982.

Люстеринк, Е. Я., Русско-индийские экономические научные и куль-Typhine carru e XIX e. (Russian Indian Economic, Scientific and Cultural

Relations in the 19th Century), M . Hayka, 1966.

Метрианц. Л., "К истории санскритологии в России (К биографии Роберта Ленца и профессора Павта Яковлевича Петрова) (On the History of Sanskrit Studies in Russia Unpublished Biographical Material on Robert Lenz and Professor Parel Yakovlenich Petron), House Bocton, 1922. Nº 1

Излеть, Х. С., "Видология в Харьковском университете за полтора Trea" (Indology in Kharkov University Over a Century and a Half), 1/4/4.

1964, 1 2. Стариков, А. А., "Восточная филология в Московском университете (A. B. Bottampen w H. H. Herpon)" (Eastern Philology on Mckow University A B. Boldyrev and P. Y Petrov]). B KM OHPB, CG HI M. HAL BO All

CCCP, 1960. Мамов, Г. Ф. "Научная деятельность О. М. Ковалевского в Казанском

PROBE POSITETE" (O. M. Kosalevsky's Scholary Activities in Karan University)

B kn : Offith, co. II.

Histor, F. O. Cancephroneus B Kasanchon and Cancephroneus B Kasanchon and Cancephroneus B Kasanchon and Cancephroneus B Sankint Studies in Kasan Proceedings in the 19th Century). B sin 1 HB M., Harbo MTANGRONE

Мофмия, А. С., Мамов, Г. Ф., "Восточный разред Капиского рек-CHIEFE (KPAIKERS ORCPK)" (The Oriental Section of Lazar Leneral) Short Outline]) Tawwe.

Modern, A. C. ...K. A. Koccourt his no toward (1915) 1197 (K. 1 Kossovach as an Orientalist [1815-1881]) Bay (4179, of 5 V

H12-80 AH CCCP, 1963

Saretint Scholar P Y Petrov) BKH OHPS, cf. III

thetreas, A.C. Peckini conceptioner II & Herren" (De R. v.

Section 2





Bombay, 1894", 3BOPAO, v. 9, 1896.

"К каштарским бущийским текстам" (On the Kashgar Buddhist Texts).

3ВОРАО, 1894, т. 8, выпуск 1—2
"Зънстки о буддийском искуостие. О некоторых скульптурных и живолисны изображениях буддийских джэтак" (Notes on Buddhat Art On Some Sulptural and Painted Motifs of the Buddhat Jatakas) В кн Восточ-

кые иметки. Сапкт-Петербург, 1895. Буддийские легенды (Buddhist Legends) ч I Bhadrakalpavadana, Jata-

kamale Санкт-Петербург, 1896. "Спеца из петециан наря Ашоки на ганскарском фризе" (А Scene from the Legad of King Ashoka on a Gandharan Frieze), 3BOPAO, 1896, т 9.

"К вопросу в Малабхарате в булдийской литературе" (On the Mahabhanta in Buddhat Laterature), ЗВОРАО, 1897, т. 10, вът. 1 – 2

Предварительная заметка о буддийской рукописи, написанной писынсками Кharoshthi (Preluminary Notes on a Buddhust Manuscript Written in the Kharoshthi Script) Casker-Herepfypr, 1897.

—Дая хотанских изображения Майтрев Из собрания Н Ф. Петровскоto" (Two Khotan Representations of the Matteeya From 

F Petrovsky's

Collection), 3BOPAO, 1899, T. 12, BMH 4.

Будинское некусство в Ibanin (о книге Buddhist Art in India Jabout Artinedel's Work Buddhistische Kunst in Indian Berlin, 1900]). Изчестия Императорской Академии Изук., т. 4. № 2, 1901.

"Материалы по будажеской иконографии" (Material on Buddhist Iconoрагру). Сборник Музея вигропологии и этнографии при императерской

А И. Сыкт-Петербург, 1901. т 1, вып 3, 1903, вып 4

"Три гандхарских барельефа с изображением Будлы и пада" (Three Gandharan Bas-reliefs with the Figure of the Buddha), ЗВОРАО, 1901, т 13, амп 4.

Herses Syddukenes sucresses a Hereps pre (The First Exhibition of Biddhist Relics in St Petersburg) Herepsyre, 1919

Operational appropriementors apprehens the men (Archaeological Survey in India and Its Organisation), Hancottus PASSIK, 1921, T. I.

«Гандарские скульпурные паметнике Госуларственного Эрмитажа" (Candharan Sculpture in the State Hermitage), ЗКВ, П., 1930, т. 5. (Cos-

местко с Е Г. Ольденбурт)
"Булдийские легенды и буддизы" (Buddhat Legends and Buddham),

280/40, 1896, т 9, вып 1 − 4

Соринк сантальских сказов. (и вопросу в методах собятикия, запиВ издания сказов) "A Collection of Santal Tales (on methods of collect

в издания сказов)" "A Collection of Santal Tales (on methods of collect

III в издания сказок)<sup>™</sup> (A Collection of Santal Tales Jon methods of collect is, recording and publishing of tales), СЭ, 1931. № 1 - 2 «Современная постановка изучения изобразитетьных искусств и их техники в Издии" Флемп Day Organization of the Study of the I are Arts.

and Their Techniques in India), Histories FAHSW, v. E. v. 1, 1931 O non-patente a decuta mació Haguar (On Documenta in Feudal India) Conductate FAHSW in - II., 1932, 8°0 - 10

"U non-ymeric is decidented from the conconfigurate LAIDE M. — II, 1932, 190 — 10 "O newtropus normal intunion my paforas no incropus is to consider a He "O newtropus normal intunion to the lattery and Economy of Indus Juny" (Oh. Some New Indus Works on the Hattery and Economy of Indus)

LB, N. 1934, N. 2 - 4
Penersus an army Fran Noth, A Study to the Economic Condition of

град, 1923. Овсянико-Куликовский, Д. Н., К испузи

anoxy Bed (On the History of the Cult of Fire A Age). Ogecca, 1887. Овсянико-Купиковский, П. Н., Опыт илу индоевропейской древности в сыяти в разъе

развития общественности ч. І. Культ б'жко" maxy Bed (A Study of Bacchanal Culty of ) Context of the Role of Eestasy in the Early S

Society, Part 1. The Cult of the God Soma in Onecca, 1884 Ольденбург, С. Ф., "Д. Н. Овсиявко-К)

BRCT" (D. N. Ovsyansko-Kulkovsy, Sanski 1922, Nº 2. CMEPHOB, C. B., MPODECCOP Taptyou

Д II Кудрявский" (Professor of Tar туатуку) Ученые записки Тартусского 1970, Bunyek 247. Фортунатов, Ф. Ф., Набранные гр.

Учиелгиз, 1956-57. DODTYHATOB, & B. Sandredserani Шериль, В. II. Личные местич

MK Gopwie (Personal Pronount and 6ypr. 1869.

MIAN PRINCIPOSUS PUTTER (PA

A. I Shifman, Leo Tolstoy an Schroeder, L. von Lebenserin



Ancient India, London, 1929. БВ. части 5 — 6, П., 1934. Индийские пародные сказки (Indian Folk Tales) Обработа С € денбурга. М., 1957.

# Works about S. F. Oldenburg

Князев, Г. А., "Первые годы С. Ф. Ольденбурга в Академи В По архивным материалам" (S. F. Oldenburg's First Years in the Acad of Sciences. From Archive Material), RAH, 1933, № 2.

Сергею Федоровичу Ольбонбургу к легидестители агосом ственной деятельности (1832-1932) (То Sergei Fedoroich (Uenker the Fiftieth Anniversary of His Scholarly and Public Actiones [185, 1912]

Л., Изл.-во АН СССР, 1934. "100 лет со дня рождения С. Ф. Ольденбурга" (On S. F. (Meh/) Birth Centenary), ВАН, 1964, № 3.

# Chapter IV

# Basic Works of F. I. Sheherbatskoy

"Теория поэзии в Индии" (Theory of Poetry in Inda), ЖИШ, РС. № 6, ч. 2, 4,341

aro, e. 2, 4,341 Teopus nosmanus и логика по учению позднейших буддигам (That of Knowledge and Logic According to Later Buddhats). e. I. Учения зача Дармакирги с толкованием на него Лармогтары, е. II Учения о вътрае

THE R YMOJEKINOVENSO, CHO, 1903-1909.

Althouskypth Odornomente ventod odvinensennoch (Dhemalini Estilahmen of the Eusteine of Other Minds) Repending field of H. Redi-

ского. Петроград, 1922, вып. I. "К истории материализма в Видии" (On the History of Matenalom R India), ВЗ, 1927. s !

"Uper das Haibayendracasta des Haskavi", Proceedings of the forest Academy of Sciences, by the Historical Philological Department, No. 4 No. 9 SP Pricesburg Sphularitha Abhalharma kenharyathya, the north of Yashamira First ab

Sphilist the Abhalharma kitchervathva, the nort of Yashemitte 1911 and atthems, Ed. S. Levi and Th. Sicherbatsky, Petrograd, 1914, "Beliathich Buddhard, XXI.

The Central Conception of Buddharm and the Mounte of the h.d.

Therman Admin South States and the Maning of the Therman, Royal Assitu South States [1923] (2nd ed., Cakutta [196]) The Conception of Buildings Airnama Language, 1927

Abismeralinkane puminjummines symbolise abasine. The mek of \$4. Residen Mainrew \$3, eapl and teams by \$5. Sicherhetsky and \$1. Vermines Lexing \$4, 1927. "Biolocheca Buddina", \$23.

Tortal transferom of the Abhilharmelinhakurkak w 45halharmel shab high yer werks by Yambond's Childred by 15 Schechetsky Pringial Lengral, 1917 1950, bola 12 "Edwinders Buddings" Myl



Ancient India, London, 1929, БВ. части 5 — 6, П., 1934. Индийские мародные скатки (Indian Folk Tales) Обработка денбурга. М., 1957.

# Works about S. F. Oldenburg

Киязев, Г. А., "Первые годы С. Ф. Опъденбурга в Ака: По архивным материалам" (S. F. Oldenburg's Furt Years in of Sciences From Archive Material). BAH, 1933, № 2.

Сергею Федоровичу Ольденбургу к изгледесятитегию ственной деятельности [1882-1932] (То Sergei Fedorovich) the Fiftieth Anniversary of His Scholarly and Public Activities Л., Издело АН СССР, 1934.

"100 лет со дня рождения С. Ф. Ольденбурга" (On S Birth Centenary), ВАН, 1964, № 3.

### Chapter IV

# Basic Works of F. I. Sheherbatskoy,

"Теория поэзии в Индин" (Theory of Poetry in Ind № 6, ч. 2, 4,341

Теория познания и логика по учению позднейших ( of Knowledge and Logic According to Later Buddhists). ч. Пармакирти с толкованием на него Пармоттары, ч. II тим в умозаключения, СПб, 1903-1909.

Дармакирти. Обоснование чужой одушеваемности lishment of the Existence of Other Minds). Перевод с ского. Петроград, 1922, вып. І.

., К. истории материализма в Индин<sup>36</sup> (On the Hist India), ВЗ, 1927, т. I.

"Uber das Haihayendracarita des Hankavi", Proce-Academy mf Sciences, by the Historical Philological Det St Petersburg. Sphutartha Abhidharma-kozhavvakhva, the work of

asthana, Ed. S. Levi and Th. Stcherbatsky, Petrog Buddhica", XXI. The Central Conception of Buddhism and the

"Dhama", Royal Asiatic Society, London, 1923 (2n: The Conception of Buddhist Nirvana, Leningrad, I Abhisanayalainkan-prajilapanunita upudesha-si espl. and transl. by Th. Sicheacea Buddhica", XXI.









Sculpture, Khaisheyan



games again Commercial Spinstered



Many of a princip grant of













Head of a worshipper, 1st century A Dalverzin tepe































rans Programs "The General" street









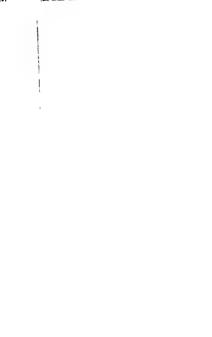







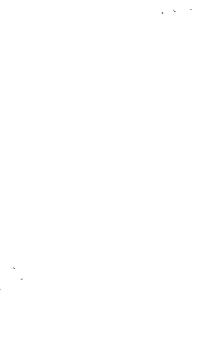











the Buddha", BSOS, Vol. 6, No. 4, London, 1932.
"Dharmas" of the Buddhist and the "Gunas" of the Samkyas", IIIQ,

addian Logic, Vol. 141, Leningrad, 1930-1932, "Bibliothera Bud-

»Vibhanga Discourse on discrimination between Middle and bed to Boddhisattra Maitreya and commented by Vasibandhu Ed Th. Sicherbatsky, Moscow-Leningrad, 1936, "Bibliotheca

20X, also published lli Calcutta in 1971.

of Th. Sicherbattly. History of Materialism in India. A Buddhist
Monothelim, Scientific Achievements in Ancient India, DharSantananiara-siddhi, Indian Studies, Past and Present, Soviet Indolo-

And 2. Calcutta, 1969.
Further Papers of Stcherbatsky. Indian Studies, Past & Present, Soviet Indo-No. 6, Calcutts. 1971.

## Works about F. I. Sheherbatskov

Зеляский, А. Н., "Акалемии Федор Инполитович Пербатской и некоче моросы культурной негория кушан" (Academician Fyodor Ippolrich Sicherbetskoy and Some Questions of the Cultural History of the Ental, CHB, M., 1967. вып.

Кульская, В. М., "Буллийская философия и потика в трудах академи-Ф. И. Шербатского" (Buddhisi Philosophy and Logic in the Works of

demician F. I. Shcherbatskoy), CB. M., 1958.

Harson, B. B., " ©enop limonitionity ideofarcicoli K 100-netius co disa Closs" (Fyodor Ippolitorich Shcherbatskoy On His Birth Centenary), A, 1966, № 6.

"Fedor Ippolitorich Stcherbatsky" (Obituary Notices), JRAS, 1943, pt. 1. Sastri, D. N., "Contribution of Th. Stcherbatsky to Indian Philosophy", Modern Review, vol. 93, No. 2, 1953

Maendradevi Acharya, Buddhadharma-darshan, Bihar rastrabhasa parishad, Ira, 1956. Rahul Sankrityayan, Puratatin a nibandharati, 2nd ed. Kitab mahal, Allahabad

58. Fedor Ippolitorich Scherbatskov, Birth Centenary 1866-1966 [A Brief Biog-

thical Note), Calcutta, Natsonal Library, 1966
Songard Levin, G. M., "F. I. Shcherbatskoy and Indian Culture", Soviet Lan.
2.5 6, 1967.

## Chapter V

Intries to this chapter only include monographs. For articles and translation in Bibliography of India — in Russian ).

Alastrická hypein – Henningholtore ordesenne Hacturyta востокое



•





ent Indian Prose, The Tale within a Tale), M., ИВЛ, 1963.

Гринцер, П. А., Древнеиндийский эпос (The Ancient Indian Epic). М., Hayka, 1976.

Гусева, Н. Р., Джайнизм (Jainism). М., Наука, 1968.

Гусева, Н. Р., Индуизм: История формирования. Культовая практика (Hinduism: the History of Its Formation, Religious Practices), M., Hayka,

Драматургия в театр Индии (Indian Drama and Theatre). Нод ред.

И.С. Рабиновича в Е. П. Чельпиева, М., ИВЛ, 1961.

Превиля Индия Историко-культурные связи (Ancient India. Problems of Historico Cultural Contacts). M., Hayka, 1982. Елизаренкова, Т. Я. Appur в "Pursede" (The Aonst in the Rigreda)

ИВЛ, 1960. Елизаренкова, Т. Я., Грамматика ведийского языка (Vedic Grammar)

M, 1982. Елизаренкова, Т. Я., Исследования по диахронической фонологии undosputerur ansiece (investigation into the Dischronic Phonology of Indo-

Aryan Languages) M., Haywa, 1974.

Избранные груды русских индологов-филологов (Selected Works of Russian Indologist-Philologists). Под ред. И. Д. Серебрякова М., НВЛ, 1962

Ильке, Г. Ф., "Вопрос об общественной формации в превней Индии в советской литературе" (The Question of the Social Formation of Ancient India in Soviet Indological Literature), BIH, 1950, Nº 2.

Ильян, Г. Ф., Древний индийский город Таксила (The Ancient Indian City of Taxila). M, HBII, 1958.

Ильин, Г. Ф., "Особенности рабства в древней Индин" (Some Features

of Slavery in Ancient India), BAH, 1951, Nº 1. Ильик, Г. Ф., "Шудры и рабы в древненидийских сборниках законов" (Shudras and Slaves in Ancient Indian Law Books), BAH, 1950, № 2.

Индийская культура и буддизм (Indian Culture and Buddhusn) Под ред. Н. И. Конрада и Г. М. Бонгард Левина М., Наука, 1972.

Индия в древности (Ancient India). Под ред В. В Струве в Г М. Бон-

гард Левина. М., Наука, 1964. Искусство Индии (Indian Art) Под ред. С. И. Тюляева. М., Наука,

1969. История древнего Востока (A History of the Ancient Orient) Под

ред. В. И. Кузицията. М., Высшая писола, 1979 Heropus u Kynstypa openeu Hinduu (History and Culture of Ancient

India). Под ред. В. Рубена и др. М., ИВЛ, 1963

15

Кальянов, В. И., "Новые труды индийских ученых по истории индий-CKON KYRETYPEN" (New Works by Indian Scholars on the History of Indian Culture), B.III, 1964, Nº 2.

Кальянов, В. И., "Об изучения санскрита в Советском Союзе" (The Study of Sansknt in the Soviet Union), Bectmun IIIY, 1957, F 8 Kacros e Haduu (Castes in India) Hon pen F. F. Koroneckoro, M., Hayka,

1965. Короцкая, А. А., Архитектура Индии раннего средненековых [Indian /

Architecture of the Early Middle Ages) M., Crponussar, 1964 Кочергина, В. А., Начальный курс синскрита (A Beginner's Course of Sanskrit) M., Haz-no AH CCCP, 1956.

Кочергина, В. А., Сансиритско-русский словарь (А Sansknt Ro

Dictionary) М., Изд-во Русский язык, 1978. Кузнепова, Н. А., Кулитина, Л. М., Из истории советского вост

aedenus, 1917-1967 (On the History of Soviet Oriental Studies), M. Ili 1970. Kynarypa dpeaneu Huduu (The Culture of Ancient Indu). Hox А. В. Герасичова. М., Наука, 1975.

Купенков, А. А., Зволющие индийской касты (Evolution of the In Caste) VI , 1983.

Литература и культура древней и средневековой Индии (Liters and Culture of Ancient and Medieval India). Hog peg. F. A. Jorga В Г Эрмана М. Наука, 1979

Murerarypu Haduu (Literatures of India). A. A. Herrapa (cocr). Hayxa, 1973

Maccon, B. M., Penenana na. N. K. Narain, The Indo-Greets, Oxfor 1957". B.731, 1959, Nº 4.

Мерварт, А. М., "Достижения и проблемы индийской этнографи (Achievements and Problems of Indian Ethnography), Imagraphy, 19:

Мерварт, А. Ч., Опоса Индии. Краский очерк индийской культуры ( метерые наче отсе на Нисии Музеч антречилиськи и этисурафии (The Inda Section A Short Review of Indian Culture Based on Material in the India Section of the Huseum of Anthropology and Ethnography) II, 1927.

Матибана, С. П., Библинграфический сможерь сонетских востоковой (Beliagraphic Dictionary of Soviet Orientalists) M., Hayka, 1975.

Маренев, Н. И. Капаме индийских ручениев Российской пувличен Cust im very (Catalogue of Indian Manus, ripts in the Russian Public Library) Bur 1, Herporpal, 1914 Марсмов Н Л. Каталог индийских рукописей Апатекого муж

Analyses are (Catalogue of Indian Manuscripts of the Asiatic Museum of the A alony of Aiences) Herperpan, 1914, Buit 1 Matter naperion semps" (Mythe of the Peoples of the World). Hert per C. A. T. in spens. M. Com. million urmerlan, v. 12, 1990.81 these was, ( . ]. Bempen so necessarie depreneunchabit views more mores

spanning the dieses of the Poeta's of the Ancient Indian Epic Epithet and Lender M. Hayka, 1979 11. векев С Л Мифиличия бреничиндинения этив Пличен

M. ma re of the Amount Indian Eps. [Pantheon] 31, Hayer 1175 Сежня А. М., Заметия в некоторые современные реботее по преare act if un Perma" (beites on Same III ntern Weeks on Ancient fichian He

Lart Hit & Leaf Wit Common A. M., Riparatus conspir un respine Bochite des V. a. (Steat West) in

Edit s Statory up to Be light Century | M , Mat me MIY, 1965 Скаль А 🗏 "ГЛ висции, и си пальной петеробрафии по преact a compen and the me (in Indian Sala net Reducing upty of Ancient

kein the try was payers copies the eries M. Hator MIY 11'4 We & mode and you be become need meet proce Effetige (Sto Les 10 Ed The in Hat do it limes M , Hoyan 1003

a managed Harris a proposed sympa (CEP thing of

bdan Art in the Collections of Soviet Museums). C. H Tionnes (coer ) M., Постиз. 1956.

Пигулевская, Н. В., Вызантыя на путях в Индию (Byzantium on Routes to India). Из истории торговля Византии в Востоком в IV-VI вв. М.,

B3-80 AH CCCP, 1951.

Проблемы истории Индии и стран Среднего Востока (Problems of the listory of India and the Middle Fastern Countries) Hon pen f T Korosrxoro M., Hayka, 1972.

Проблемы истории, языков и культуры народов Индии (Problems of the History, Language and Culture of the Peoples of India) Hog pen

Г. А. Зографа, В. Н. Топорова, М., Наука, 1974. Путаченкова, Г. А., Искусство Гандхары (Gandhara Art) М., 1132-80

Искусство, 1982. Розенберт, О. О., Проблемы буддийской философии. Введение в изуtenue byodusma (Buddhist Philosophy. An Introduction to the Study of

Biddhum) v. Il Herporpan, 1918 Самозваниев, А. М., Теория собственности в оргенен Индин (The

Theory of Property in Ancient India) M , Hayka, 1978 Санскрит и древнеиндийская культура (Sansknt and Ancient Indian

Culture) vs. [-1]. [1] , Hayka, 1979. Семенцов, В. С., Проблемы интерпретации брахманической прозы ритуальный символиям (Questions of the Interpretation of Brahmanical

Prose (Ritual Symbolism) . M., Hayka, 1981

Серебряков. И. Д., Превнешновиская литература (Ancient Indian Lite rature) M., 11B.7., 1963.

Серебряков, Н. Д., Паметники квимирской свискритовзычной зите-Мприои общисети (Monuments of Kashmin Sanskrit Language Laterary

Community) M., Hayka, 1982. Смирнов, К. Ф., Кузьмина, Е. Е., Происхождение индопринцея в свете RUMERIMUS EPERGAGENECKUS OFKPANTON (The Origin of the Indo-Aryans in the Light of Recent Archaeolorical Discovenes) M . Hayka, 1977

Checapes, A. E., Этиографическая Hudus (Ethnographic India) M. 1fay Ka. 1981.

Crpyse, B B , Heropus openeco Bocrosca (History of the Ancient Orient) A . Has so MIY, 1941. Темкин, Э. Н., Миромозгрение Бхамахи и фатировка его грантага

Name space (Bhamaha's Philosophical Views and the Dating of Ha Treatise Kan salam Loral M. Havas, 1975

Tenann, J. H., Spiesn, B. C., Muffie operate Hudun (M) the of Abovert

India) M., Hay s.s. 1992. Темьин, З II, Эрман, В Г., Гри везиких сывиние сревней Начин

Three Grand Stories of Ancient Ind.a) M , Hayan, 1978 In ture, C. H., Hen cermo Hubun (Indian Art) M. Hayan 1962

Is wome specifican acropsus Harins (key Problems of Indian History ) M Hass 1981.

Шолян, Ш. К., "Основные направления инчения древитичтив, к сё € и толофия в зарабежный шачке (1975.79)" (Вам. Trends to the Stade of Ancient Indus Philosophy in Lorigin Scholarship 1975 1979; R711, 1941 Tt.

Мтейя, В. М., Экон эменеские и в засторные силы мен ва В втиси и

Индией в древности (до III в. н. э) (Economic and Cultural Rela Between China and India in Ancient Times, up to the 3rd Century A М., ИВЛ, 1960.

Шетенко, А. Я., Превнейшие земледельнеские культуры Декана Most Ancient Farmers of Deccan) JL, Hayka, 1968.

Щетенко, А. Я., Первобытный Индостин (Pre-historic Hundustan). Hayka, 1979.

Эрман, В. Г., Калидаси (Kalidasa). М., Наука, 1976.

Эрчан, В. Г., Очерк истории ведийской литературы (An Outline Histo Vedic Literature) M., Hayka, 1980.

"Юрий Николаевич Рерих (к 60-летию со дил рождения)" (Yuri Xi layerich Roerich On the Occasion of the 60th Anniversary of His Birth), HA 1962, № 4.

Anikeev, N. P., Modern Ideological Struggle for the Ancient Philosophia Hentage of India, Calcutta, 1968.

Antonova, K. A., Bongard-Levin, G. M., Kotovsky, G. G., Hatory of India Vol. I-II, Progress Publishers, Moscow, 1978. Barannikov, A. P. "Soviet Indology", Oriental and Islamic Studies in Won

Universities, Hyderabad, 1955. Bongard-Levin, G. M., "Buddhist Studies in the USSR and New Archaes

logical Excavations in Soviet Central Asia", East Asian Cultural Studies, Vo XII, No. 1-4, 1973.

Bongard-Levin, G. M., Grantovsky, E. A., Origin of Aryans (From Scythi to India) Delhi, Arnold Heinemann, 1980. Bongard-Levin, G M "New Buddhist Sansket Texts from Central Aus an Unknown Fragment of the Mahayana mahapannirranasutra", The Journal

of the International Association of Buddhist Studies Vol. 4, No. 2, 1981. Bongard-Levin, G. M., "Sanskrit Studies in the USSR", Sanskrit Studies outside India Weimar, 1979, pt. 1-2.

Bongard-Lenn, G. M., "Sanskrit Studies in the USSR", Sanskrit Studies ounide India (1979-1980), Rashtnya sanskrit samethan, Delhi, 1981. Bongard Levin, G. M., Tyomkin, E. N., "Fragment of the Saka Version of

the Dharmashanra-sutra from the N. F. Petrovsky collection", III, Vol X, No. 4, 1969. Bongard-Levin, G. M., Tyomkin, E. N., "Fragment of an Unknown

Manuscript of the Saddharmapundarika from N. F. Petrovsky collection". III, Vol. VIII. No. 4, 1965.

Bongard Levin, E. M., Tyomkin, E. N., New Buddhitt Texts from Central Aug, Nauka, Moscow, 1967.

Bongard-Levin, E. M., Vigasin, A. A., "Society and State in Ancient India", IHR, Vol. 5 No 1-2, 1979. Bongard Levin, E. M., Vorobyova Desyatovskaya, M. I., Tyomkin, E. N., "A Fragment of the Sanskrit Sumukha dhararu", ILI, Vol. X, No 23, 1967.

Guber, A. A., Study of India in the Soutet Union, Nauka, Moscow, 1954 Ivanov V. V., Toporov, V. N., Sanskrit, Nauka, Moscow, 1968 Kochergina, V A. "Sanskrit Studies in the Soviet Union", Journal of

the B.har Research Society, Vol. 44, Patna, 1958 Serebryakov, D. "Sketches of Ancient Indian Literature", Indian Studies, Part and Present Vol. 13, No. 4, Calcutta, 1972



Гафуров. Б. Г., Тафички Превнейшев, древняя и стейнених acrepus (The Tapks, Ancient and Medieval History), M., Hayka, 1972.

Превых Бактрия. Предопрительные сообщения об втяесямиясь partorus na mee Yadenucrana (Ancient Bactria Preliminary Report on Archaeological Works in the South of Uzbekistan), Hon per M. Macor

IL. Havea, 1974

Xunonucs openneso Handscurentu (Paintings from Ancient Penjikat Под ред. А. Ю. Якубовского и М. М. Льяконова, М., Издео АН СО

Representation 10 А. Превнеземледельнеская курпты в rava (The Ancient Farming Culture of Ferena), M - II. Huyno All CCC

Hydre a creameers (India in Antiquity), Hon pez, B. B. Crpyst

T. M. BONTER J. Jennes, M., Havica, 1964 Komerenko, F. A., Ry mype Rappun (Parthian Culture), M., Hayk

1964 Denum, B. A., Rymbreckue descynentus u nucusa (furdical Decumen

and Letters) (Coramicane micama c ropu Myr, aun II). M., III./1, 1962 Лятвинский, Б. А., "Буддизм и средневзилуская шивилизиция" (Виф.)

am and Central Asian Civilization) B am , Includence average a buchusa M. Hayna 1972

Латинциий, Б. А., Дрепние коменники "Крыши мири" (Incient "wennis of the "Roof of the World") M. Hayna, 1972. Летович вий В А, "Среднев нилучне парчим и распристранение Пу 1-

an mee" (Central Assan Peoples and the Speece of Buddhism & Bun . Ik nipus. er con miras a presirpadus Contacti Ania M. Hayne, 1968 Jaramann to A. Senware, T. H. Adming Tens (Adrhina tope). Apas

тектура, живанись, скульнтура, М., Икисстви. 1971 Мандельногом А. М., Паметники точи бромы в Вином Гадично-

Pene (Bronge Age Relt. sin Southern Capitatian) II . Hayna, 1964 Mar. m. B. M. A crun Arna (Altyn-Jene) II . Hayka, [48]

Monerae B M., "Превичасья теде зачесило племента Южили Турамени time a us caom . Ifpanies is fliction" (Ancient Farming Tribes af Saithern Lark-severan and Phote Contacts with Iran and India), #Llif, 1957, # 1

Statute 5 1 Storata apritum induntura quite us Antun Ilane (Prider Document, pe Scale foren Setyn Legal H. Uf. 1977, Nº 4

Man as B M, Epietnes Asso is Aponnia Brenia (Control Ass mil the

Dirticht of House 1996 Marries B M Copies Decises supraise (The Country of a Phinsish)

Cause M. Horna, I MA it was need that no Kapa sens a Coppine Separte (New Finds in Rute to) m (3.1 Image) (am meen polate n 1972 1973 er fliet pen b # (10

M. S. A. M. 17 5 ·') выска лас. Г. 4., "Вентринский и парфинский ик чести формир! <del>С</del>е and I see the an are and all a Beattien and Parties & contribute As by the

I was not at the Countries Industy Base Heaperton Habes W. Herne \*\*\* Livens as I A a 29 Amarppus toos a jumas dad p.p. of no and Pater and Same a real restaurage of the same for the Secultures I chee aliens fair

a tel Cam / 1

Пугаченкова, Г. А., "Две ступы на юге Узбекистана" (Two Stupes in

outhern Uzbekistan), CA, 1967, Nº 3. Путаченкова, Г. А., Искусство Бактрии эпохи Кушан (Bactrian Art in

te Kushana Period). M., Искусство, 1979. Путаченкова, Г. А., "К открытию надписей клароштки на золотых редметах дальверзияского клада" (Findings of Kharoshthu Inscriptions on

old Bars in Dalverzin), ВДИ, 1976, № 1. Путаченкова, Г. А., Скульптура Халчаяна (Khalchayan Sculpture) М,

іскусство, 1970.

Путаченкова, Г. А., Халчови (Khalchayan) К проблеме художественной сультуры Северной Бактрии. Ташкент, Фан, 1966.

Ранов, В. А., Каменный век Таджикистана (Таркізіап in the Stone Age)

Іушанбе, АН Талжикской ССР, 1965. Скульпура и живопись древнего Пянджикента (Sculpture and Painting of Ancient Penjikent). Под ред. А. М Беленишкого и Б. Б. Пнотровского

M , Han-so AH CCCP, 1959. Средиля Азия в древности и средневеновые (Ancient and Medieval Септа Ама), Под ред. Б. Г. Гафурова и Б. А Литвинского. М., Наука,

1977. Ставиский, Б. Я., Куманская Бактрия (Kushana Bactria). М., 1977. Ставиский, Б. Я. и пр., Советская археология Средней Азии и кушанс-

кая проблема. Аннотированная библиография (Soviet Central Asian Archaeology and the Kushana Problem Annotated Bibliography) r. I H. M.,

Наука, 1968. Толстов, С. П. "Дагированные документы из дворца Топраккала и проблема "Эры Шака" и "Эры Канишки" (Dated Documents from the Toprak kala Palace and the Problem of the "Shaka Era" and the "Kanishka

Era"), IIB, 1961, Nº 1.

Толстов, С. П., Древний Хорезм (Ancient Khorezm). М., 1948. Toncros, C. П., По древним дельтам Окса и Яксарта (Along the Ancient

Delts of the Oxus and the Yaxart) M., HBJI, 1962 Тревер, К. В , Памятники греко-бактрийского искусства (Relics of

Graeco-Bactrian Art), M.-II., Han-so AH CCCP, 1940. Шишкин, В. А., Варахии (Varakhsha), М., Изд-во АН СССР, 1963 Залинистический Ближний Восток, Византия и Пран (The Hellenistic

Middle East, Byzantium and Iran) История и филология. Под ред-В. В. Струве и др. М., Наука, 1967. Эткические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тыс. aer do M. 2 / (Ethnic Problems of the History of Central Asia in the Early

Penod [2nd mellennum B. C.]). M., Hayea, 1981. Belenicky, A. M., Zentralassen, Nagel Verlag, München Geneva Paris, 1968 Bongard-Levin, G. M., Studies in Ancient India and Central Asia, Calcutta,

1971. Central Asia in the Kushana Period. Vol. 1-II Nauka, Moscow, 1974-1975 Gupta, S.P., Archaeology of Soviet Central Asia and the Indian Borderlands,

Knorozov, Y. V., Albedd, M. F., Volchok, B. Y., Proto-Indica: 1979 Vols. I II. Delhi. 1979.

Report on the Investigation of the Proto-Indian Texts, Nauka, Moscow, 1981 Litvinsky, B. A., Outline History of Buddhism in Central Asia, Nauka, Mascaw, 1968.

Masson, V M., Sarianidi, V. I., Central Asia. Turkmenu before the A menids, Vol 1, Thames and Hudson, London, 1972.

Proto-Indica, 1968, Brief Report on the Investigation of the Proto-In Texts, Nauka, Moscow, 1968.

Proto-Indica, 1970. Report on the Investigation of the Proto-Indian To Nauka, Moscow, 1970. Proto-Indica, 1972. Report on the Investigation of Proto-Indian Texts,

I-II, ed. Y. V Knorozov Nauka, Moscow, 1972.

Proto-Indica, 1973. Report on the Investigation of Proto-Indian Texts, Y V. Knorozov, Nauka, Moscow, 1975.

Vertogradova, V. V., Indian Inscriptions and Inscriptions in Unknown Sci rom Kara-Tepe in Old Termer, Moscow, Nauka, 1983.

A

Abhedananda - 197 Adelung, F. - 8, 62, 63, 67, 68 Akhar - 51,54 Akhvlediaru, G. S.-101, 144, 148 al Bakn-24 al Bakm-24 Alayev, L. B. 175-77 Albaum, L. 1 -188, 212, 233 Albedd, M. F. 192 W Brum 48-51 Alexander the Great-14, 18-20, 46, 53. 198, 202 Alexeyev, V. H -81, 152 Alexidze, E. G.-184 Alikhanova, Y. M.-179, 180, 183 al Oman-24 Alteker, A. S.-173 Amerasunha-238 Amazu-106 Amer Khusro-51 Anandavardhans-180 Anbu Ram-35 Andonov, M. S.—184, 196 Andronov, M. S.—184, 196 Andronov, K. G.—61 Antonov, K. A.—169 Artnaky, A. P.—74 Amold, Edwin—107 Aryabhatta-184 Arya Shura-112, 179 Asanga~138 Ashoka -46, 82, 88, 112-14, 174, 215 Ashvaghosha -80, 106, 214, 240 Askarov, M. A.-188 Aufi, Mohammad -23, 50 Ayer, Ananta Krishna-106 Ayer, Subrahmanuam-106

В

Babur 30, 91 Bana 142, 184 Bandyopadhyaya, N. C.—151 Baneyee, R. D.—157, 190 Baradun, B. —105 Baradun, B. —105 Baranukov, A. P.—87, 101, 103, 112, 149, 151, 153, 160, 163 Barau, Andre —95 Barth, Auguste-110 Barthold, V V -47, 135 laudouan de Courténay, I. A. -99 Bayer, Cottlieb Siggined-38 Bekavich Cherkanky, A .- 34 Belenstaky, A M -188, 226 Beletsky, A L-103 Belensky, V @ -67, 68, 71 Bendall, Cecal-117 Benfey, Theodor-61, 82, 112 Bergame, Abel -97, 98, 101 Bhamaha-183 Shandarkar, Devadetta Ramakrishna-126 Bhandarkar, Ramakreshna Gopal-88, 105, 133 Bharatasena-238 Bhartnhart -87, 179, 184, 238 Bhasa -106, 179, 183 Bherebhutt-179 Bharabhull—179
Bichunn, N Ya (Iskunf)—67
Blok, A. A.—147
Böhlungk, Otto von—76-78, 100, 237
Böllensen, Fredrich (Fyodor)—68, 76, 78
Bongard Levin, III M.—112, 164, 169, 171 73, 181 Bopp, Frans-60, 65, 66, 68, 69, 76, 82 Borukovsky, P 1-171 Botero, Giovanni-22, 31 Botero, Govanni-ZZ, 31 Boulanger, P.-107 Broekhaus, Heinrich-71, 100 Bryansky, M. G.-134, 180, 185 Bryunov, V. Ya-106 Buddhaghotha-215, 238 Buller, Georg-89, 190, 110, 127, 128, 135, 142, 149, 184 Bulrck, S. K.-77 Bunyta Nanjia-93, 117 Burnouf, Eugene-66, 66, 71, 75, 80, 81,

c

Candragomon—240 Candrakwti—137, 138 Charla, Badrud-dan—51 Chandra, Lokesh—166, 167 Chandra, Lokesh—168 Chatterpee, S.—161

106, 129

Datterpre, Sunta Lumra-125, 167
Oatterpalbyrga, Bordam Chandra-54,
91, 153
Oatterpalbyrga, Debrysaed-126, 131,
138, 142, 141, 151, 167, 168, 165
Drig, Antomo-Loopard-60
Oulde, Gordon-170
Oulde, Gordon-180
Orderook, Henry Thomas-66,
Orderook, Henry Thomas-66,
Cornas bedray-busher-53,
Cumna bedray-busher-53,
Cumningham, Alexander-86, 88, 190

D

Darkinserv, M. A. 178
Lunchsia, R. W. - 10, 167, 164, 180
Darko, TR, 141, 185
Darko, TR, 141, 185
Darko, TR, 141, 185
Darko, State Anni-1-66
Darko, State Anni-1-67
Darko, Darko, State Anni-1-67
Darko, Darko, State Anni-1-67
Darko, Darko,

Ingraga 196-12 [19], 219, 281
Zhi-drit 8 [ 279]
Inderfusion 4 9 [2]
Inderfusion 4 9 [2]
Inderfusion 58 66 65, 67 217
Ingrammin 219
Indi Nationholo 91, [26 27
Zame mouses Auropoler 49

e.

Fageta Facilities 195 (30 Francischer, etc. 679 (86) 183 Francis V. C. 679 (86) 183 Francis Crossell Vic

Ģ

hidrania di Sili dindi di Sili

Gemberleier, T. V.-173
Gemaph's Nation 1-105, 183
Gembh, Indira-1-09
Gembh, Indira-1-09
Gembh, Indira-1-09
Gembhy, Indira-2-07
Gembhy, Indira-2-07
Gembhy, Indira-2-07
Gembhy, Indira-1-15, 236
Gemby, Indira-1-15, 236
Gemby, Indira-1-15, 236
Gembhy, Indira-1-15, 236
Gembhy

14

Harthhades - 219 Harmatts, J - 212 Hermatus, J - 212 Hermata - 211 Halferling, 4 - 74 Homes, Hudalf - 90 Homes, 40, 103

.

Hos Potturis -28 Ros Poillan 23 Hos Frinkel -38 Buto 12 352, 159 168 199 175 \$75.77 Indicate, Bhaye mist 88, 89 Supera 19 189 Supera 19 4 47 181 181 189

J James Herman 119 128 129 115 January North 100 157

anough Nouver 200 f67 anno 53 ayudiron 70 254 ayudiron 2 cf ayudiron 2 cf ayudiron 2 cf ayudid A ff 275 ban 6 cf 200

Kadphises 1-201, 203 Kadphases II ~203 Kalhana-68 Kalhun-68 Kaldan-68, 40, 65, 73, 77, 78, 102, 106, 107, 142, 179, 183, 233, 239 Rayanov, V. 1-142, 169, 177, 179 Kamahabila-139, 238 Kane, P. W.-165 Kane, R. P.-165 Kane, I. P. 30, 139 Kapeller, Carl-100 Karaman N. M. e. an 64 Karamzin, N. M -8, 48, 64 Karve, L-177 Keemov, Mohammed-Yusup-33 Kedara-66

Kehr, Georg Jacob-37, 38, NO Keil, Carl-100 Kern, Hendrik-77, 93, 95, 110, 112, 117 Keshava Mishra -239 Khojamal, Tormas-55 Khomyakov, A. S -73-75 Khoresmi, Muse -48 Kircher, Athanasius-37 Kirdlov, I -35 Klementz, D. A.-105, 119, 248 Knauer, Friedrich-99 161, 103 Knorozov, Y. V.-170, 191, 192, 194 Korhergina, V. A.-184 Kokovinev, P. K.-135

Kototakaya, A. A.—186 Kotsch, F. Y.—70, 99 Kotamba, D. D.—126, 166, 167 

Kuhn, Adalbert-61, 98 Kuhn, Ernst-100 Kullanda, S. V .- 178 Kunte, Mahadeo Maheshvar-89 Kurnkov, A. A.-177 Kurnina, Y. Y.-173 Kyalasov, L. R.-223

Lahara, A. N.—165 Lakahmwaliabha—239 Lal, B B -167, 168, 171, 188, 23-Lam, B. A -101, 151, 183 Lawen, Christian-68, 76

Lew, B. Ch.-126, 173

Lebeder, Gerason -8, 40-45, 161,

Lenin, V I -9, 120-23, 145, 146, 148 Lenz, Robert-65-68, 78 Levs, Sylvain-110, 134, 139, 140, 142, 144, 162, 215 Litman, A D -131 Latymsky, B A -173, 188, 197,215,217, 222

Lavahstz, V A -209, 223 Lohachevsky, # 1-69 Lomonosov, M V -7, 35, 62 Luders, Heinrich-95, 142 Limin, M -75 Lyall, Alfred-90 Lysenko, V. G -185

M

Mackay, E -170, 191 Mahadevan, I -195 Makov, A N.-17 Majumdar, R Ch -151, 175 Majumdar, 238 Mandelshtam, A M -173, 197 Marr. N. Y. -135, 148 Starshall, John -- 216, 191 Martin, Francois -- 54 Marx, Karl -- 75, 162, 158, 175 Maspero, Henri-162 Masson, V M.-170, 171, 173, 188-90 Mayevsky, Valentin-64 Medreder, Y BI -174-77 Medlet, Antoine-152 Meillet, Antoine-102 Afercator, Gerhardia-22 Mervart (Meerwarth) A. M. -105, 106, 151 Mervart (Meerwarth) L. A. -105, 106 Meiserrichmidt, Damid-37 News, Leo-106 Miller, V F -70, 98, 99, 101 Manayer, I II -8, 10, 29, 69, III, 81-95, 97, 101, 103, 104, 106, 107, 110-12, 117, 126, 127, 133, 134, 151, 161, 162, 167,

237, 238 Mmorky, V F ~162 Mironov, N D ~104, 145, 237 39 Mironov, L L ~168 Mookenee, II K -175 Moore of Abores -52 Mukhenee, B N .- 167-69 Müller, Max -61, 98

Munumdara-239 Myall L -185, 186 h -

Chatterire, Suniti Kumar-J26, 167 Chattopadhyaya, Bonkm Chandra-54, 91, 155 Chattopadhyaya, Delupravad -126, 131, 138, 142, 143, 151, 167, 168, 185 Chezy, Antoine Leonard 60 Childe, Gordon 170 Chukor, M.—38
Colebrooke, Henry Thomas—66
Coomaraswamy, Ananda—111, 113
Comas Indicopleuses—53
Cunningham, Alexander—86, 88, 190

Dandamayer, M. A -178 Dundekar, III. N.-10, 167, 168, 180 Dandin -78, 141, 181 Dange, Shripad Amrit -166 Danibegashvili Rafail -7, 55 Das, Golak Nath -40 Dan, Serat Chandra-90 Dangupta, S. N.-126 Datta, D.-161 Dr. Radhakanta-67 Iribrück, Berthold-100, 104 Propik, D. V. - 171 Desendra -210 Dharmakirti -129-32, 138, 139, 138 Darmaga -130-32, 138, 139, 181 Dhashit, S. K. -129 Inbestyuber, N. A. -82 Inen, Bernhard -58, 64, 65, 67, 217 Avry seemba - 2 18 Putt, Natinaksha-95, 126, 137 Davermouse, Alexander-99

Parela Frankrick 104, 130 Franchahrt - St tream, 9 G -179 180, 183 tooks frame 76

Familial, V 92 force of Sysanton -52 Faut, Louis 117 Fertinator, F F -70, 97, 98 Fuerter 4 -119 Forte, Christian 4648 70 Frank & provinces of 1 to -135 Pratrice, Iran - 187

Gamkrelidze, T. V.-173 Ganapati Shastri-106, 183 Gandhi, Indira-169 Gandhi, Hahatma-9, 10; Ghoshal, U. N -157 Goldberg, N. VI -87 Gonda, Jan-167 Gonal, Lallanyi-176, 236 Copmatha - 238 Gorky, Maxim - 9, 123, 117 Gostryeva Ye I - 185 Granovsky, T N. - 75 Grantovsky, F A.-173 Gracoryev, V V -71, 77 Grantser, P V -178, 179, 181 83 Grönwedel, Albert-111, 113 Cubs, A.-169 Gulak Artemovsky, P .- 61 Gunadhya - 155, 239 Guntafivs - 153, 259 Gupta, H. C. - 128, 129, 133, Gupta, S. P. - 85, 158 Gurov, N. V. - 191, 196 Guneva, N. R. - 186

11

٥.

Haribhadra - 211 Harmatta, J -212 Hemacandra-77 219 Herana-201 Hafferdang, 1 Hormie, Rudolf 90 Homer 10, 103

Bin Rattuta - 26 Ibn Fadlan - 21 the Hankel -28 Hoin, C. 8 -157, 159, 168 169 Indept, Shapwarlal 28, 29 Inserva, 7, 7 - 185 Iraner, 7 7 - 171, 181, 185

Home 4-51

Lenzt, V. L.-9, 120-23, 145, 146, 148 Lenz, Robert.-65-68, 78 K Levi, Sylvan-110, 131, 139, 140, 142, m1.201 203 n f ~203 144, 162, 215 Loman, A. D.-131 -1.40.65,73,77,78, 102,106, Lityardy, B A -173, 188, 197,215,217, 117,181, 228, 239 a Y L-142, 160, 177, 179 Livabete, V A -209, 223 +4-139, 228 Lobachcroky, N. I - 69 11.165 Lomonogov, M V .- 7, 35, 62 27-165 Luders, Hernrich-95, 142 1 (M. 13) Lunn, M -75 h Cal-100 Lyan, Alfred-90 m + M - L 47.64 Lysenko, V G -183 Tar by Milestord Ymerp...33 (Cont look-37, 38, 62 п te la t Back -77, 93, 95, 110, 112, 117 Mackey, E.-170, 191 Vahadevan, L.-195 Markov, A. N.-17 Mayumdar, R hen Kelen - 279 and Tomas-SS water 1 5 -73.73 Pen Year 43 the L-E M Tr. 11 Mary, N. Y Marshall, Martin, 1 obeque 7 6-184 · Blark. amer. \$ 6 -133 175 - a - Man Long 1 1 - 72.95 . 100-90 3 D 124, 166, 167 1 let, 'n or, c 411.3 at

Nehru, Jawaharlal - 9, 126, 161, 167 Nevelera, S. L.—181, 182, 181, 182 Nikitin, A.—7, 21, 25, 28, 29, 34, 45 Nizam of Ganja—53 Novikov, N. 1.—38-40, 43

## 0

Obermiller, Y. Y.-140, 142, 152-54 Oldenberg, Hermann-92-94, 106, 107 Oldenburg, 5 F.—9, 10, 80, 81, 87, 92, 96, 97, 99, 103-09, 111-25, 127, 132-34, 140, 142, 144-55, 160, 162, 237, 240 Ospov, A M.—157-S9, 166, 176, 178 Ovsyansko-Kuhkovsky, D. N.—101, 102

Padmapada 239 Palladus-15
Palladus-15
Pallas, P S -38, 61
Pande G C,-95, 236
Pandey, R. B,-167
Panni-76, 78, 116 Patamals-238 Pelhot, Paul-162 Peter the Great 34, 35, 37, 44 Peterson, M. N.-148, 157 Petrov, P. Y.-8, 67-71, 76, 78, 80, 97-99, Petrovsky, N. F. –113, 118, 119, 237, 240 Phadkey, Vasudev Balwant –91 Pagulevskaya, N. V. –178 Pungala –66 Piotrovsky, H. B -169, 236 Pischel, Richard-107, 110 Polevot, N 1-64 Poluboyannov, N -36 Popov, A -100 Potebnya, A. A. -99 Pran, Nath-151 Prasad, Rajendra-126 Prokofyev, O S -186 Pugachenkova, G A -174, 188, 200, 201 Pujyapada-239 Senkovsky, O. 1-76

Radhakrishnan, Sarrepalli-126, 161 Radiohehev, A -8, 39, 43 Radiov, V V.-105, 119 Raghavan, V -10, 167, 180 Raghuvira-126 Ramakrishna - 107 Ramanuja - 239 Ramapala - 240 Ranov, V. A -188, 189 Rao, Gopenatha-106 Rao, 5 -171

Ratnashekhara-237 Ravikara-66 Razumovsky, A.-40 Reumer, M. A.-149 Rhys Davids, F. W .- 93, 104, 107, 117 Ritschl, Eva-165 Ritter, F G. -102, 148, 151 Rithsky, I.-61 Roerich, N. K. -145 Roenich, Yu. (G). N. -162, 163, 167 Romanov, V. N. -181 Rosenberg, O. O. -105, 145, 146 Roslavsky Petrovsky, A .- 75 Roth, Rudolf-61, 77, 78, 97, 98, 100 Roy, Bharat Chandra-41 Roy, Ram Mohan-43, 81 Rozen, V. R.-49, 111 Ruben, Walter-137, 165 Rudney, A.-162 Rudoy, V L-134, 186 Rückert, Fnedneh-74

Sahajakushala-239 Sahuapala-239 Sahni, D. R.-190 Saltykov, A. D -75 Samarkandı, Abdurassak-51 Samosvantsey, A. M.-175, 176 Sankala, II D. –169, 171, 188
Sankntyayana, Rahula–126, 142
Sanansid V. L.–173, 188
Scheral, R. L.–100
Scheral, V. I.–99, 100
Schetick, Maria–165
Schefelick, Maria–165 Schiefner, A. A.-77, 79 Schlegel, August-Wilhelm-60, 74, 76 Schlegel, Friedrich-60 Schmidt, Johann Yacob-63, 67, 79 Schopenhauer, Artur-130 Schrodez, Leopold von-100, 104 Semichov, B. V.-134, 142, 154, 180 Semenzov, V. S. -180, 181 Senart, Lunde -93

Rust hveli. Shot ha 53

Shankara-9, 185, 238, 239 Shantideva -96, 210 Sharma, G. R.-167, 168 Sharma, Ram Sharan-157, 160, 166, 167, Shastri, Dharmendranath-126, 138-40, 165 Shastri, Haraprasad-90 Shastri, Haridas-90 Sheherbatskoy, 1. 1 -9, 10, 11, 92, 95 97,

Serebryakov, I. D -113, 180, 183, 181 Shahamiran, Hakop-55 Shahjahan-32, 33

Shahrukh-24, 51

Shastri, Nilakantha -172

103, 105, 108, 117, 118, 120, 122, 123, 126-46, 148, 149, 151-56, 162, 167 Suchtier, V. V.—179, 171 Stabilin, V. V.—185 Shokhun, V. K.—228 Shor, R. O.—99, 155 Shriniyas, M. N.—177 Shudraka—71, 78, 161, 179 Sidorova, V.-186 Stream Dinesh Chandra-167, 168 Smirnov, B. L.—152, 179 Smirnov, K. F.—173 Somadeva-112, 184

Spryer, J. S.-11? Sernewky, L 1—82 Staff Holsten, A.—103, 105 Staroky, B. Y.—174, 188, 209, 212 Stem, Aurel-134 Submand-35

Sulrikin, D A .- 157, 159 Sunghara (Suhara, Sungur) -37, 38

Tagore, Dwarksnath-81 Tarore, Rabindranath -9, 78, 103, 106,

Tam, W. W.—165
Telong, K. T.—91
Thapar, B. K.—167, 188, 198, 236
Thapar, B. K.—167, 188, 198, 236
Thapar, Romila—166, 168, 169 Take Bal Gargadhar-91 Temur (Tamerlane)-24, 51, 53 Tolstov, S. P.-216, 217 Tolstoy, Lea-8, 9, 106, 107

Jostov, Leo.-8, 9, 106, 107 Toporov, N. N.-163, 183.86 Traubranu, Thomas R.-165 Tribarbov, O. N.-13 Tri balov, G. Ta.-105, 147 Tubyansiy, M. L.-117-18, 120, 123, 182, 184, 130-52, 134 Tulayer, S. 1-186 Twner, G -92 Trombia, E. N.-163, 179, 183

1: Il reinks, Lorys-107 Teres, S. S -62, 63, 65, 67

arapeti Mahre-140, 142, 238 also Founds, Louis de le-94, 95, 110, 117, 134, 137, 139, 140 rederes-161, 152

Vararuci-179, 238 Vasiltov, Y V.-181, 182 Vasiltov, Y V.-79-81, 95, 104, 110, 111, 117, 129, 140 Vanubandho. 80, 134, 136, 138, 139,

154, 180, 183, 185 Vertogradova, V V.-164, 179, 184, 186. Veselovsky, A. N.-17, 113 Vadyabhushana, S.-131, 140, 143 Vadyasagara, Jiranand-90 Vagaun, A. A. -174, 175, 177, 178 Veshakhadatta-179 Veshvanatha-69

vaneanaths -09 Vivekananda, Swamu -107 Visdamartsov, B. Y.-99, 121, 145, 152 Volchok, B. Y.-191, 192 Volkova, O. F.-112, 173, 184, 186 Volodanky, A. I -184 Vopačeva-77 Vorabrov-Desystorsky V S -160, 179,

237, 240 Vorobyora-Desystorskaya, M f -163, 206, 213, 225, 250

Vostnkov, A. 1 -142, 154, 163

Weber, Albrecht-77, 82, 97, 98 Wheeler Moetamer -16S, 170, 171, 191 Whitney, William Dought -77 William, Charles -42 Aulson, Horace -60, 66, 98 Randisch, Ernst-11

Wombars, 11 -134, 140 Y Yanch, L. V -74, 99, 101 Yelromor, F.-37 Yebsareskova, T Ya -179, 180, 18

184, 185

2 Zadneprovsky, Y A.-188 Zaleman, karl Hermann-70 Zalirmyah, A A ~186 Zerma, I. V -174

Zhukarsky, V A -17, 74 Zaravahaiz, Bartholome -37



